

# UNIVERSAL AND OU\_176908 AND OU\_176908

### **OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY**

| Call N | NoH &     | 301.4 | 33    | D 24 | 15 _ |
|--------|-----------|-------|-------|------|------|
| Name   | of Book_  | (154) | TRÍ J | 1    |      |
|        | of Author |       |       |      |      |

# संन्यासिनी

### [ मौलिक सामाजिक उपन्यास ]

राजा बहादुर श्री भगवती प्रसाद सिह [चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इलाहाबाद] हारा पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

> लेखक विज्ञानरत जगदेव सिंह 'देव'

प्रकाशक **आदशं पुरुतक मन्दिर** चौर इलाहाबाद । प्रकाशक ्षं० बनवारी तिवारी भोपाइट्र—श्रादशं पुस्तक मन्दिर, चौक्, इलाहावाद

प्रथम संस्करण :: १२४०

मूल्य ऋजिल्द २):: सजिल्द २॥)

मुद्रक गिरिजायसाद श्रीवास्तव, हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग

### प्रकाशक की ऋोर से

**त्र्याज की परिस्थित में एक ज़ुद्या**. प्रकाशन प्रस्तृत करना दुस्साहसं समभा जा सकता है। पर हमें प्रस्तक क्रञ्ज विशेष उपयोगी लगी ऋौर फिर इस पर जो सम्मतियाँ देश के सम्मानित विद्वानों श्रार साहित्यकों की श्रोर से त्र्याई उनसे हमे एसा लगा कि जिन त्रादशों को साकार करने का प्रयास पस्तककार ने किया है वे सार्थक सिद्ध होंगे । इसी लिए हमने निश्चय किया कि लेखक के संदेश हम श्रविलम्ब समाज तक पहुँच। दें श्रौर देखें उनकी सामाजिक उपयोगिता के बारे में हमारी त्रा**शा**एँ कहाँ तक ठीक निकलती हैं **।** हमारे परम स्नेही पं० सत्यनारायण व्यास ने प्रेस सम्बन्धी सलाह ऋौर प्रफ संशोधन के कार्य में हमारी जो सहायता की हैं उसके लिए हम हृदय से श्राभारी हैं।

'संन्यासिनी' पर देश के सम्मानित विद्वानों श्रौर साहित्यिकों की सम्मतियाँ

मैंने श्री जगदेव सिंह जी की
पुस्तक 'संन्यासिनी' देखी है।
यह बहुत शिचापद प्रतीत होती है स्त्रौर
जगदेव सिंह जी ने इसे भली-भाँति लिखा है।
स्त्राशा है पाठकगण इसे बहुत पसन्द
करेंगे। यह स्त्री-शिचा के लिए भी
उपयोगी है। स्त्राशा है ऐसी पुस्तकें
धर-धर में पाई जावेंगी।

दिनेशसिंह काला कॉंकर राज्य विज्ञानरत श्री जगदंव सिंह की 'सन्यासिनी' मैंने देखी। साद्यन्त इसको पढ़ने का मौका तो नहीं लगा; पर जितने स्रंशों को मैं देख सका वे विशेष रुचिकर प्रतीत हुए। इसके पात्रों की समस्याएँ स्राधुनिक समाज की सर्वसाधारण की दैनन्दिन समस्यास्रां के भीतर ही हैं। प्राप्य एवं नागरिक जीवन की स्रोर लेखक का दृष्टिकोण एकांगी स्रथवा स्रपूर्ण नहीं है, यद्यपि वह ग्राप्य-जीवन को विशेष प्रशय देता है। भाषा साफ स्रोर सरल है, कथा का प्रवाह विछिन्न नहीं है। एक उदीयमान लेखक की ये विशेषताएँ स्पृह्णीय हैं। हमें विश्वास है कि हिन्दी-संसार 'सन्यासिनी' का समुचित समादर करेगा।

हिन्दी साहित्य सम्मेखन, प्रयाग श्रनुवाद विभाग रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्रीः साहित्यरक

## प्रेमोपहार

### पहला परिच्छेद

उमानाथ साधारण ग्रहस्थ थे । एक जोड़ी बैल, एक गाय, उसका बछड़ा मुन्नी, पाँच-छ: बीघा खेत, एक छोटा-सा मकान त्र्यौर बाग-यही उनकी सम्पत्ति थी। गाँव-घर में इनकी ईमानदारी त्र्यौर सचाई प्रसिद्ध थी। जहाँ कहीं पद-पंचायत होती, ज़रूर बुलाये जाते ऋौर निपटारा भी ऐसा करते कि दूध का दूध ऋौर पानी का पानी । इनकी श्रप्रतिभ न्याय-शक्ति की सभी प्रशंसा करते । इस मामले में इनकी प्रसिद्धि देख कर सरकार की तरफ़ से कई बार 'स्रासेसर' बनने के लिए कहा गया, मगर इन्होंने यह कह कर बराबर टाल दिया कि "वह जगह बड़ों ऋौर जीहुजूरों के लिए है, हूम गरीब ऋादमी ऋपने गरीबों की दुनिया में ही बड़े स्त्रानन्द से हैं।" ठकुर-सुहाती करना तो इन्हें ज़रा भी नहीं त्राता था। इनकी पत्नी सुखरानी ऋपने पति की इस नेकनामी से प्रसन्न तो त्रावश्य होती थी. लेकिन ऊपरी तौर पर इनके रोज के कारनामे देख कर बिगड़ा भी करती थी। वह अपने पड़ोसिनों श्रौर उमानाथ के मित्रों के सामने पतिदेव को खूब श्राड़े हाथों लिया

### भी करती थी।

सुखरानी कहती-- न जाने किस पूर्व-जन्म के पाप से इस घर में श्राई। जिस दिन डोले से उतरी, उसी दिन से तेली का बैल बन गई। नित्य-प्रति सवेरे चक्की चलाती हूँ, चौका-बरतन करके गोबर पाथती श्रीर कड़ा-करकट घरे पर फेंकती हैं। तब तक श्रहिणमा श्रीर श्रिखिलेश के कलेवा करने का समय हो जाता है। उनके खाने पीने का प्रबन्ध करते-करते त्र्याखिलेश के पिता के खरमेटाव का बक्त हो जाता है। दाना श्रीर रस लेकर खेतों पर जाती हूँ, वहाँ से लौट कर कभी रूखी-सूखी रोटी, कभी बथुत्रा का साग, कभी त्रालू त्रौर मटर की घँघनी तो कभी पनुत्रा रस पर ही दोपहरी कट जाती है। गन्ना पेरने वाले लोहे के कोल्हु स्त्रों के चल जाने से रस पीने का मजा ही जाता रहा। शाम को तरकारी रोटी स्त्रीर कभी दाल-चावल बना करता है। कडाही में तेल ऋौर घी तो किसी पर्व के दिन ही पड़ पाता है, सो भी घास का घी चल जाने से स्रासानी तो ज़रूर हो गई है; मगर पूरियों का स्वाद ही जाता रहा। जहाँ किसी ने डट कर खाया कि दवाई की त्रावश्यकता पड़ी। त्राज-कल ब्रह्म-भोजों में सब इससे बड़े सस्ते में निबट जाया करते हैं। ऋखिलेश के पिता सिर्फ़ हलवाही तो करते हैं श्रीर गृहस्थी का सब काम भी मदौं की तरह मुभे ही करना पड़ता है। जानवरों के लिए चारा काटना, पानी भरना, यहाँ तक कि चिलम भी भर कर मुक्ते ही देनी। पड़ती है। लेकिन यह सब जो कुछ करती हूँ वह इन्हीं दोनों छोटी हथेलियों वाले सुकुमार बच्चों को देख कर । श्रब थोड़े ही दिनों में एक काम से तो ईश्वर छुटी दे देंगे। जब श्रहिणमा ऋपने छुंटे भाई को साथ लेकर ऋपने पिता के जलपान का सामान लेकर जाने लायक हो जावेगी।

उमानाथ अपनी पत्नी की इतनी कार्य-पटुता देखकर अपौर इसकी कड़ी मेहनत पर मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दिया करते थे अपौर मनाया करते थे कि ऐसी ही स्त्री संसार में सब को मिले । यही नहीं, विक्ति यह भी कहते कि ऐसी ही नारी के बिना 'घर भूत का डेरा' बना करता है।

सुखरानी भूखे-प्यासे ऋौर थके ऋाये ऋपने पति की ऋगवानी करती, पसीना होने पर पंखा भलती, जाड़ों में ऋाग जलाकर ठंडक दूर करती, पैरों का धोया जल सिर चढ़ाती ऋौर ऋपना भाग्य सराहा करती थी। वह चाहती थी कि ''मेरे पति-देव बाल-गोपाल सहित मजे से रहें और उनकी कीर्ति चन्द्र-कला की तरह बराबर बढ़ती रहे।''

दम्पति के पुण्य-प्रताप से ही घुँघराले वालां वाली बच्ची मिली। इसका कोख से पैदा होना ऋखिलेश के ऋगने का कारण बनां। ऋखिलेश ऋपनी तोतली बोली से सब का जी बहलाता था। दोनों की ऋबस्था में तीन साल का ऋन्तर था। जब ऋरुणिमा ऋपनी उँगली पकड़ाकर ऋखिलेश को पैरों के बल चलाने लगती तब माता ऋौर पिता इसे देख वात्सल्य-रस में हूब जाते ऋौर ऋपने इष्ट-देव को मनाते कि हमारी सन्तानें चिरजीवी बनें ऋौर ऋपने देश ऋौर जाति की सेवा करें। दूसरे दम्पतियों की तरह यह नहीं कहते सुने जाते थे कि "हमारी सन्तानें जी कर बड़ी होंगी, तो भीख माँग कर ही ऋपना पेट भर लेंगी। वास्तव में ऐसी दम्पतियाँ ही गुलाम भारतवर्ष में पैदा हों तभी इस

देश का कल्याण होगा, रनपुरा गाँव के प्रत्येक समक्रदार व्यक्ति की यही धारणा थी।

उमानाथ का कच्चा मिट्टी का बना घर, रनपुरा गाँव में एक कोने पर था। उसके पास ही एक बरसाती नदी बहा करती थी। गर्मियों श्रीर जाड़ों में छोटे-छोटे बच्चे इसमें से होकर इस पार से उस पार श्चाया-जाया करते थे। जानवरों को इन ऋत्यां में पानी के लिए तरस जाना पड़ता था, क्योंकि यह नदी छोटी-छोटी तलैयों के रूप में बदल जाया करती थी श्रीर बरसात में गोस्वामी तुलसीदास की "तूद्र नदी भरि चिल उतराई" वाली उक्ति को चरितार्थ करने में तन्मय दिखाई पड़ती थी। इस समय मिट्टी के घड़ों की घंडई ऋथवा छोटी नावों पर लोग चढकर पार उतरा करते थे। सुखरानी को इन दिनों ऋरुणिमा श्रीर श्रिखलेश को उधर न जाने देने श्रीर उनकी देख-रेख करने का नया काम भी बढ जाया करता था। सुखरानी ऋपने घर को ऋच्छी तरह से लीप-पोत कर साफ़-सथरा रखती थी। उसके दरवाज़े की दाहिनी तरफ एक छप्पर खड़ा किया गया था, उसे भी हर ब्राठवें दिन गोबर से लीपती थी। उसमें एक तरफ लकड़ी का एक तख्त पड़ा रहता श्रीर दूसरी श्रोर चबूतरे के ऊपर टाट विछा रहता था। ताक में तम्बाक की पोटली ऋौर कोढ़े में उपले की ऋाग बराबर सलगती रहती। चिलम ऋौर गौरिया भी वहीं पास ही रखी रहती । इस प्रकार यह उमानाथ की चौपाल स्त्रागन्तकों का स्वागत करने के निमित्त सदैव तत्पर रहा करती थी। छप्पर के ऊपर लोकी श्रौर कुम्हड़े की बेलें फैली हुई थीं श्रीर बेवक के श्राने वाले श्रतिथियों के लिए इसी से साग-भाजी का काम चलाया जाता था।

गाँव में राय साहब की जमींदारी थी। रिश्राया की देख-रेख करने वाला कोई न था। राय साहब को रोज जरूरत बनी रहती थी। श्रगला लगान वस्ल करके खर्च कर डाला करते थे। हाँ, इतना था कि राय साहब की बेफिकी से किसान हारी-बेगारी से, नजराना और दूसरी हुकूमतों से छुट्टी पा गये थे। इस प्रकार राय साहब की श्रामदनी कम और व्यय श्रिधक हुआ करता था। श्रृण का भार निरंतर बढ़ते रहने से अन्त में क्या दशा होगी, राय साहब इसे जानते थे, किन्तु परिस्थितियों से मजबूर थे। कुछ राय साहबी का रोब, कुछ परम्परागत की मर्यादा—इन्हीं दोनों के फेर में पड़कर थोड़े ही दिनों में वे हाथ-पैर हिलाने लायक न रहे।

उमानाथ कभी-कभी त्रप्रसोस करते त्रौर सुखरानी से राय साहब की हालत बताया भी करते थे। वह यही कहा करते थे कि एक बना-बनाया घर बिगड़ा जा रहा है; पीछे हाथ मलने के त्र्यतिरिक्त त्रौर कुछ न रह जायगा। राय साहबी की भूठी शान में पड़कर हुक्कामों की ख़ातिर करने ही में साल बीत जाता है। न जाने पद पाने की कौन-सी लिप्सा है जिसके कारण त्राज सैकड़ों घर बरबाद हो रहे हैं।

नित्य प्रति सायंकाल गाँव के बड़े-बूढ़े श्रौर सभी उमानाथ की चौपाल में इकट्ठा होते श्रौर श्रपने दु:ख-सुख की राम-कहानी सुनाते। देश-दुनिया की भी चर्चा चलती, सुरती-तम्बाकू की रस्म श्रदा होती। कभी-कभी रामायण श्रथवा महाभारत की कथा भी होती। एक <u>व्यक्ति</u> चौपाई पढ़ता तो दूसरा उसका श्रर्थ कहता। बीच-बीच में कभी श्र<u>ुक्षिमा</u> श्रौर कभी श्र<u>ुक्षिलेश</u> श्रुपने बाल-श्रुभिनयों से उपस्थित लोगों का मनोरंजन करते । फिर दूसरे द्रिन का कार्य-क्रम निश्चित करके लोग श्रुपने श्रुपने घर के लिए प्रस्थान किया करते थे ।

एक दिन की बात है। सुखरानी ने कहीं किसी को कानाफूसी करते सुना कि उमानाथ जो कुछ कमाते-धमाते हैं, वह सब रोज की मजलिस में उड़ जाता है। उन्हें ऋपने नौनिहाल बच्चों के भृ<u>विष्य</u> का कुछ खयाल नहीं है। नामवरी ऋौर <u>एहस्थी</u> दोनों एक साथ थोड़े ही निम सकती है। दो-चार बरस में ऋक्षिमा की शादी करनी होगी। वह बालिग हो चली है। सब दिन समान नहीं रहते। ऋाज चलती है, कल गाड़ी रुक जाय, तब क्या होगा? सुखरानी को तो इसकी चिन्ता ऋवश्य है। मगर उमानाथ? उमानाथ तो पूरे मस्त ऋौलिया हैं। लड़की भी ऋजीब है। मदों की तरह धूमती, बातें करती ऋौर तो और पूरी मेम मालूम देती है; न जाने क्या लिखा-बदा है? तिरिया जाति का ऋधिक सिर चढ़ना, ज्यादा बोलना ऋौर परदा तोड़कर बाहर निकलना, यह ऋच्छे लच्चण नहीं हैं। ऋखिलेश को पढ़ाना है, फिर उसकी भी सगाई करनी होगी। तब उमानाथ को ऋाटे-दाल का भाव मालूम होगा।

सुखरानी चुपचाप इन बातों को सुनकर सीधे घर त्राई। रसोई के प्रबन्ध एवं जानवरों के चारा-पानी के इन्तजाम में उस वक्त वह सब कुछ भूल गई। लेकिन उमानाथ के घर में कदम रखते ही उसे एक- एक करके कानाफूसी वाली बातें याद क्राने लगीं। कभी वह सोचती क्रि ब्राज दिल खोलकर उनसे सब कहूँ, फिर सोचती कि पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे! लेकिन जो बात एक न एक दिन होने वाली है उसे समय

रहते प्रगट न करना दिल की कमजोरी है। यही नारी-जाति की काय-रता संसार में इसे बंदी बनाये हुए है।

श्रन्त में उसने खूब सोच-विचार कर निश्चय किया श्रीर कहा-"तुम कुछ त्रागे की भी सोचते हो या त्रपने भूत त्रौर वर्तमान से ही संतुष्ट हो ! जिस बात के लिए मैं निश्चय कर चुकी थी कि जबान न खोलूँगी, किन्तु तुम्हारी करतूतों को देख कर मुक्ते जवान खोलनी ही पड़ी। तुम कहोगे कि ऋौरतें क्या जाने, संसार की गति-विधि ? ठीक है, संसार के रंग-ढंग से मुभे क्या मतलब ! मुभे तो ऋपनी ही दुनिया से काम है। जिसकी दुनिया जितनी ही छोटी होती है उसे उतना ही श्रिधिक मानसिक श्रानन्द मिलता है। उसे सोचने समभने का श्रवसर मिलता है। उसे अनेकों प्रकार की भंभटों और भगडे-बखेडों से क्या काम ? किन्तु मैं देखती हूँ कि मुभ्ते उतने ही से संन्तोष नहीं, बेकली धेरे रहती है; पता नहीं, बड़ी गृहस्थी वालों की तबीस्रत कैसे चैन पाती होगी ? उसके सब काम किस प्रकार सम्पन्न होते होंगे ? करता-धरता तो सब कुछ ईश्वर है, परन्तु हरएक व्यक्ति को ऋपने भविष्य की चिन्ता रहती ही है। लेकिन तुम्हें देखती हूँ कि इस विषय पर बात-चीत करते ही दूसरे प्रसंग बदल कर जान छुड़ाना चाहते हो।"

उमानाथ कुछ देर चुप रहे फिर बोले—"श्राज कोई नई बात हुई है क्या ?"

• सुखरानी ने कहा—''नहीं तो, सब रोज की बातें हैं। तुम्हारी कीर्ति की सुवास ऋब पड़ोसियों को तीव लगने लगी है।''

"यह तो दुनिया है । कोई किसी का नहीं होता । सब स्वार्थवश

क्रपनी-त्रप्रपनी राह पकड़े चले जा रहे हैं।" कुछ उदासीन भाव से उमानाथ ने कहा।

"यह बात इधर-उधर टाल देने की नहीं है। इस पर खूब विचार करने की जरूरत है। ग्राक्षणमा श्रीर श्राखिलेश के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है या नहीं ? जिन्दगी का क्या ठिकाना ? इस बोलते पिंजरे में से हम दोनों न जानें कब प्रस्थान कर जाएँ।" कहते-कहते सुखरानी का गला भर श्राया। वह कका हुन्ना श्रश्रु-स्रोत श्रांखों का बाँध तोड़ कर फूट निकला। नारी-जाति का हृदय-दौर्बल्य इससे श्रिधिक श्रीर क्या हो सकता है ? बात-बात में वह प्रगट हुन्ना करता है उमानाथ श्रापनी पत्नी को सान्त्वना देने लगे।

सुखरानी चुप हुई, मगर उसकी विह्नलता कम होती न देख कर उन्होंने कहा—

"हमें ऋपने दूध-मुँहे बच्चों को वर ऋौर वधू के रूप में थोड़े ही देखना है। हमारी यह भी इच्छा नहीं है कि इनकी सुकुमार मनोवृित्तयों को जंजीरों से कस कर वाँध देने से ही इनका भाविष्य सुखमय होगा। हम यह भी नहीं सोचते कि बड़े होने पर इनकी शादी न हो सकेगी। हमें तो इससे भी ऋागे बढ़कर समाज की रोग-रूढ़ियों को तोड़कर एक नवीन समाज की रचना करनी है। जो इन्हीं सुकुमार हस्तियों द्वारा—यदि ईश्वर ने चाहा तो—होकर रहेगा। माता पिता का ऋपनी संतानों के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिये उसका श्रीगर्णेश हमने कर ही दिया है। लाड़-प्यार में वे बिगड़ नहीं रहे हैं। खाने-पीने ऋौर पहिनने की उनकी ऋपनी रुच्चि के साथ वे विद्योगार्जन में लग गये हैं। इसी पर

उनका भविष्य निर्भर करता है। न तो मुक्ते लोक-लज्जा की परवाह है ऋौर न भय । संसार की पुरानी परिपाटी ऋब दफ़नाई जा चुकी है श्रीर उस पर नयी इमारत बनायी जा रही है। यदि इसके योग्य कोई श्रपनी सन्तानों को न बनायेगा तो वह श्रागे चल कर हाथ मलेगा श्रीर पछताएगा । तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम उमानाथ की धर्म-पत्नी हो। परदे की आड़ में आज न जाने कितने अनर्थ हो रहे हैं। ऐसे परदे कि मुभे परवाह नहीं। सारा संसार इस वात को जानता है कि इस कुप्रथा ने ही हमारा सत्यानाश किया, जिस विनाशकारी प्रथा ने हमें श्मशानघाट पहुँचाया, तुम्हीं बतास्रो, क्या उसकी पूजा हमें स्त्रब भी करनी चाहिए ? मैं तो नहीं समभता कि कोई समाज का हितैषी श्रीर सहृदय व्यक्ति इसका कभी समर्थन करेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि श्रगर हम किसी कुमार्ग पर चलते हों, कोई हानिकारक काम करते हों. हम में कोई दोष पैदा होता हो, तो तुम्हें पूरा ऋधिकार है कि तुम सुभी समार्ग पर चलाने के लिए भला-बुरा सब कुछ कह सकती हो। मगर यह नहीं कि "कौवा कान लिये जा रहा है" श्रीर श्रपना कान न देखकर उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ना कहाँ की बुद्धिमानी होगी ? मैं तो वही करता हूँ जो मेरी ब्रात्मा कहती है। किसी की देखा-देखी श्रथवा लोभवश कोई सफल नहीं हो सकता। काम में लगन श्रौर तत्परता होनी चाहिए। ईश्वर की दया से यदि मेरा संकल्प पूर्ण हुन्ना तो यही . ईर्ष्या-द्वेष रखने वाले व्यक्ति ही कहेंगे - हम गलत रास्ते पर थे श्रौर उमानाथ का ही रास्ता ठीक था।

सुखरानी ने बीच ही में रोक कर कहा-"इस पर भी लोगों की

उँगलियाँ उठ रही हैं कि ऋौरतों को पढ़ाई-लिखाई से क्या मतलब ? क्या उन्हें भी किसी दफ़र में काम करना है ?"

उमानाथ ने कहा-"इससे बढकर अब हमारा अज्ञान और क्या हो सकता है ? क्या स्त्रियौँ सिर्फ़ चक्की चलाने, चूल्हा-चौका करने श्रौर बेकार घरों में बैठ कर कलह मचाने के लिए ही पैदा हुई हैं ? पता नहीं, जिनके लिए "काला ऋत्तर भैंस वरावर" उन्हें सीता, महारानी द्रौपदी त्र्यादि का नाम भी तो न मालूम होगा। कहने दो, कहने से क्या होता है ! सुखरानी, देखना-ईश्वर तम्हें वह दिन जल्द दिखावेगा-कि यही नुम्हारी दुवली-पतली सुकुमार हाथों वाली ऋरुणिमा श्रौर हमारे कलेजे के दुकड़े ऋखिलेश हमारे नाम को संसार में ऋमर करने वाले बनेंगे। तम संतोष के साथ त्रपना काम करो। ईश्वर हमारा सहायक है। श्रपनी राम-मड़ैया में राम का भजन करो। हमारे शत्रु भी सुखी रहें। यह इच्छा रखते हुए ऋपने ऋाँखों के तारों की देख-रेख करो, वे ही हमारी धन-दौलत हैं, धर्म-कर्म ख्रौर सर्वस्व हैं। देखो, दोनों कैसे मुसकराते दोपहर की छुट्टी में घर की स्त्रोर स्कूल से दौड़े चले स्ना रहे हैं। उनका मुँह भूख श्रीर प्यास से कुम्हला गया है। श्रक्शिमा को प्रारम्भिक शिचा देने के उपरान्त उच्च शिचा की प्राप्ति के लिए उसकी इच्छा पर छोड़ देना अच्छा होगा और अखिलेश को तो किसी विश्वविद्यालय का स्नातक बनाना ही है।"

श्रक्णिमा ने पिता के पास पहुँचते ही गुरुजी की कही हुई पैसे वाली बात कही। उमानाथ ने कहा— "श्रक्णिमा, लड़कियों को तो सरकार निःशुरुक शिज्ञा देती है। हाँ, श्रक्षिकेश की मासिक फ़ीस

ज़रूर देनी है।"

त्र्राखिलेश ने कहा— "नहीं पिताजी। हमारी दोनों की फ़ीस मास्टर साहब बराबर लेते हैं। माँ से कई बार माँग कर बहिन ने पंडितजी को दिया है। ग्रागर ऐसी बात होती तो पंडितजी क्यों कहते ?"

सुखरानी ने कहा—"इमदादी पाठशाला है। गाँव-घर के ही पुरोहित पंडित सरजूप्रसाद शास्त्री पढ़ाते हैं। स्रगर ऋष्णमा की फ़ीस वे माँगते हैं तो दे देने में कोई हर्ज नहीं मालूम होता। घर के ऋभिभावकों की तरह बड़े प्रेम से शिचा देते हैं।"

उमानाथ ने कहा— "श्रव तो वह सरकारी हो गई है। दो श्रध्यापक श्रीर श्रा गये हैं।"

ऋखिलेश ने कहा—''श्रीर तो क्या, श्रजी श्रभी तो उनको सरकार की श्रोर से सिर्फ़ छ: रुपये माधिक ही तो मिलते हैं। श्रागे चल कर चाहे जो मिले। बहुत-से लड़के तो उन्हें श्राटा, चावल, दाल, घी श्रीर तरकारी भी दिया करते हैं।"

उमानाथ ने हँसकर कहा—"सुनो, इनकी भूमिका! श्रविणमा, त क्यों चप है ?"

त्र्यरुणिमा ने कहा — "पिताजी, भाई साहब सब कुछ कह ही रहे हैं।"

सुखरानी बोली—''श्रव्छा चलो, तुम दोनों खा लो। खाना थाली में रखा है। ठंडा हो जाने पर मिक्खयाँ उसे ख़राब कर देंगी। तुम लोग जब तक खान्त्रो तब तक मैं सब सामान तुम्हारे गुरूजी के लिए ठीक किये देती हूँ।" दोनों ने प्रसन्नचित्त होकर हाथ धोया ऋौर खुशी-खुशी खाना खाने लगे। इधर सुखरानी ने पुराना चावल, श्ररहर की दाल, गेहूँ का श्राटा, खटाई, नमक श्रीर एक छोटी-सी चुिकया में घर की गाय का घी रखा। दोनों धीरे-धीरे खाना खाते जा रहे थे श्रीर माता का प्रवन्ध देख कर मन ही मन प्रसन्न होते जाते थे। पैसा श्रीर घी तो श्रिखिश ने श्रपने हाथों में लिया श्रीर श्राटे-दाल वाली पोटली श्रप्रशिमा के हिस्से में श्राई। दोनों दौड़ते-हाँफते जल्दी ही गुरुजी के पास पहुँचे। पंडित सरजूप्रसाद ने दोनों को उनके सिर पर हाथ फेरते हुए श्राशीर्वाद दिया श्रीर उमानाथ श्रीर सुखरानी की प्रशंसा करते नहीं श्रघाये।

### दूसरा परिच्छेद

चिन्तामिण के पिता की जमींदारी में रनपुरा गाँव दो-तीन साल हुए आ गया था। यहाँ के पुराने जमींदार राय साहब सुखदेव सहाय कर्ज से इतने बोिमल हो गये थे कि किसानों से आपले सालों का लगान लेकर आपना काम चलाते थे। कोई महाजन आब इनको एक कानी कौड़ी भी देने के लिए तैयार न होता था। शराब तो नहीं पीते थे, मगर जूए के ब्यसन ने इनको इस दशा में पहुँचाया था। कभी फ्लश होता, कभी कौड़ी ही फेंकी जाती। औरों के लिए दीवाली एक दिन के लिए आती मगर यहाँ तो बारहों महीने दिन-रात दीवाली ही रहती। जिस दिन कुछ मिल जाता किलया-कवाब का दौर चलता। इष्ट-मित्रों की बड़ी आव-भगत होती। यह अपन्धेर कब तक चलेगा, कितने दिनों तक रहेगा—ख़ुद उनका दिल कभी-कभी कह उठता।

श्राखिरकार वह दिन भी श्रा गया। कई दीवानी की डिगरियाँ इजरा हो चुकी थीं। माल के भी दो-तीन मुकदमे चलने लग गये थे। डिगरी कैसे चुकाई जावे, मुकदमे के लिए मुखतारों का मेहनताना श्रौर पंशकार की पेशी के लिए रुपये कहाँ से आवं, आरे तो और सफर-ख़र्च तक का ठिकाना नहीं था। गिरफ़्तारी के लिए वारंट निकल चुका था। दो-एक दिन में जो कभी न हुआ था, वही होगा—जेल की हवा खानी पड़ेगी ऐसा राय साहब समफने लगे।

लेकिन उन्हीं दिनों कांग्रेस सरकार ने डिगरी मुलतबी का हुक्मनामा निकाल दिया। राय साहब का सूखा शरीर फिर हरा हो गया। जान में जान ऋाई। फिर क्या था, फिर वहीं प्रतश और कौड़ी! उन्होंने यह न सोचा कि जूए ने इतने बड़े कौरव और पांडव के राज्य का सर्वनाश किया तो मेरी क्या बिसात कि इसके मंभावत के आगे ठहर सकूँ। मुलतबी कानून के होते हुए भी ऐसी आवश्यकता आई कि खुद इन्होंने चिन्तामिण के पिता नगरसेठ बिहारीमल के यहाँ काशी में जा कर अपना सब इलाका बैनामा कर दिया।

महाजनों से पिंड छूटा। बने दिन के मित्रों का स्नाना-जाना बंद हुन्ना। जूत्रा स्नौर फ्लश सच का चसका मिटा। स्रव सिर्फ नून, तेल, लकड़ी की ही याद रही। उनके सिर जो स्रव राय साहव के नाम से साकित्रल मिलकियत होकर लग गई थी। वही जीवनाधार ठहरी। स्रव न तो पुराने मुक्तखोर मित्रों का दौर थान वह चहल-पहल ही थी। जिन्होंने राय साहब को इस दशा में पहुँचाया था उन सब को तिलांजिल दे दी। स्राये दिन पुराने रईस इसी प्रकार बिगड़े हमारी स्नौंखों के सामने स्रपना स्नमिनय करते दिखलाई पड़ते हैं। देश-दुनिया की रीति-भौंति देख कर भी इनकी स्नौंखों स्नपना भविष्य नहीं निहारतीं। वे तो स्रपने वर्तमान को ही श्रानन्ददायक देखकर चैन की वंशी बजाते हैं लेकिन

यह नहीं सोचते कि यही सुखकारी दिन बुरे दिन के कारण होंगे। जो वैभव श्रीर सुख श्राज श्रपनी निराली छुटा दिखा-दिखा कर एक नवीन जगत की रचना करते हैं वे ही थोड़े दिनों में दु:ख की घड़ियां लाते दिखलाई पड़ने लगते हैं। श्राज का यह जर्जरित समाज ऐसे ही दुखियों का समूह बन रहा है। क्लेश श्रीर श्रार्तनाद का ही राज्य इसमें है। फटे-पुराने कपड़ों का ही साज श्रीर सामान है। इन्हें देखकर भी दूसरे सीख नहीं लेते। बात यह है कि धन का मद मतवाला बना देता है! यही कम यदि जारी न रहे, तो स्रष्टि का काम ही रक जाय। श्रीर ब्रह्मा बैठ कर मिक्ख्यां थोड़े ही मारा करते हैं? यही घर घरीना बनाना-बिगाड़ना उनका दिन-रात का काम है। उनका कारखाना सर्वदा यही बनाता-बिगाड़ता रहता है। राय साहब श्रव सब चीजों से निश्चिन्त होकर श्रपनी राह श्राना श्रीर श्रपनी राह जाना, खाना-कमाना श्रीर राम का भजन करना इसी में श्रपना जीवन व्यतीत करने लगे।

विहारीमल ने बैनामा ऋपने लड़के चिन्तामिण के नाम से लिखाया। चिन्तामिण इन दिनों स्थानीय हाई स्कूल में शिचा पाता था। कभी-कभी ऋपने गाँव रनपुरा भी जाता था। तब तक यहाँ छावनी भी नहीं बन पाई थी। उमानाथ की प्रशंसा विहारीमल भी सुन चुके थे। इन्होंने सेठ के बड़े ऋनुरोध पर उनके यहाँ जिलेदारी कर ली, क्योंकि ऋखिलेश को इन्हें दो साल में ही विश्वविद्यालय में भरती कराना था। इसी लिए दिल न होते हुए भी इन्होंने यह काम करना स्वीकार कर लिया। चिन्तामिण ऋपने पिता के साथ जब कभी रनपुरा में ऋगता तो उमानाथ की चौपाल में डेरा डालता। दो-चार दिन रहने

के बाद ये लोग वसूल तहसील लेकर बनारस चले जाते।

चिन्तामिण श्रपने पिता से कहता—"यह ठीक नहीं लगता कि हम बनारस से श्राकर एक छप्पर में ठहरें।"

सेठजी कहते--''तो क्या यहाँ भी राजमहल बनवाना चाहते हो ?"

''श्रीर कुछ नहीं तो एक कची छावनी ही यहाँ बन जाती।'' चिन्तामणि ने श्रनुरोध-पूर्वक कहा। उमानाथ से भी इस विषय में राय ली गई।

उन्होंने कहा— "जैसे स्त्रापका यह घर वैसे ही जो बनेगा, स्त्रच्छा ही होगा।"

बस फिर क्या था। चमार बुलाये गये, भीत का ठेका हो गया, कुम्हारों ने खपरैल का बयाना लिया, लुहारों ने बाग़ की लकड़ी काटकर चीरने का काम शुरू कर दिया। लोहा-लक्कड़ के लिए बनारस से भेजने का तय हुआ। इन कामों के लिए उमानाथ को कुछ रुपये भी मिल गये। काम आरम्भ हो गया।

चिन्तामिण ने कहा—"ऐसा होना चाहिए कि इस बार जब हम लोग यहाँ त्रावें तो इस नयी छावनी का गृह-प्रवेश किया जावे।"

उमानाथ के घर श्राने-जाने में चिन्तामिण भी श्रिखिलेश श्रौर श्रुकिण्मा से हिल-मिल गया। श्रवस्था में तीनों एक दूसरे के समान न होते हुए भी एक के बाद दूसरे पैदा हुए हों ऐसा मालूम देता था। श्रिखिलेश की देखा-देखी चिन्ता भी श्रुकिणमा को बहिन कहने लग गया था। सुखरानी तीनों को बड़ा स्नेह करती थी। चिन्ता को वह श्रिपनी तीसरी सन्तान समभने लगी थी। चिन्तामिण का लालन-पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। मातापिता का इकलौता पुत्र ऐसे वायुमंडल में पला था कि नागरिक जीवन
के आगे उसे प्रामीण जीवन पसन्द न आताथा। वह कभी-कभी कहता
कि यहाँ रोज तो न तरकारी मिलती है, न कुलफी मिठाई। वहाँ की
सरसता यहाँ नीरसता में बदल गई है। साइकिल, एका, मोठर के लिए
रास्ते भी नहीं हैं। नल-कल भी नहीं कि आसानी से पानी मिल सके।
वहाँ जैसी यहाँ पाठशाला भी नहीं है। वहाँ तो हमारे अध्यापक
कुसीं पर बैठते और लड़के-लड़िक्याँ सभी बेंच पर, और टेबुल लगाकर
आराम से बैठते हैं। यहाँ तो पंडितजी एक भिलगही चारपाई पर
बैठते और लड़के-लड़िक्याँ धूल लपेटे जमीन पर। उनके शरीर पर
फटे-पुराने चीथड़े होते हैं।

श्रकिश्मा ने इन बातों को सुनकर कहा—"भाई चिन्ता, तुम्हारा कहना ठीक है पर शहर की जल-वायु क्या देहाती जल-वायु की समानता कर सकती है ? यहाँ गुदड़ी के लाल पाये जाते हैं। यहाँ सूखे साग ही में कुलफी-मिठाई का श्रानन्द श्राता है। हाँ, एक बात जरूर है कि वह स्त्रमीरों की बस्ती है श्रीर यह हम गरीबों की। ईश्वर ने सब को दिया है।"

श्रिष्वित्तेश इन दोनों को बातों में लगा देख बीच ही में बोल उठा—
''स्कूल की बेला हो गई। चलो, नहीं तो पंडितजी बिगड़ने लगेंगे।''
चिन्ता ने कहा—''चलो, श्राज हम भी तुम लोगों के स्कूल में
चलेंगे।''

दोनों ने 'हाँ,' कह कर चिन्ता को भी श्रपने साथ ले लिया। २ स्कूल में पहुँचने पर चिन्ता क्या देखता है कि जो छात्र श्राते हैं, वे सब से पहले गुरुजी का पैर छूते श्रीर त्राशीवाद पाकर अपनी जगह पर धीरे से बैठ जाते हैं श्रीर किताब खोलकर श्रपना सबक दोह-राते हैं। चिन्ता ने देखा श्रीर सोचा कि "नगरों के स्कूलों जैसा यहाँ कोलाहल नहीं है। बिलकुल शान्ति बिराज रही है, वह भी श्रविणमा के पास जमीन पर बैठना चाहता था कि पंडित सरजूप्रसादजी ने बड़े प्रेम से उसे बुलाकर श्रपनी चारपाई पर एक श्रोर बैठाया श्रीर हाल-चाल पूछने लगे।

पंडितजी ने कहा—''बेटा, यह गरीबों का स्कूल है। अब तो तुम्हारी जमींदारी में आ गया। अपने पिता से कह कर लड़कों के पानी के लिए एक लोटा-गगरा और रस्सी का प्रबन्ध करा देते तो अञ्छा होता। ईश्वर की सिष्ट में जमींदार यदि पिता है तो प्रजा उसकी सन्तान! यही किया-दिया परलोक में काम आता है।

चिन्ता ने कहा— "पंडितजी, मैं स्त्रापकी स्त्राज्ञा का पालन जरूर करा दूँगा।"

लड़के-लड़कियाँ सभी इसरत भरी निगाहों से चिन्ता को देखते, उसका पिहनावा, सफाई, बोल-चाल सभी पर वे सब मुग्ध थे। अपने दिलों में वे कहते—"इम गरीबों की दुनिया में यह देवदूत कैसे आग्रा स्था। क्या हमारी किस्मत ऐसी नहीं? क्या इनके परमात्मा कोई दूसरे हैं ?"

दूसरे दिन प्रातःकाल ही उमानाथ ने गगरा, लोटा, एक नई रस्सी खरीद कर स्कूल में भिजवा दी। पंडितजी थोड़ी-बहुत तुकबन्दी भी

कर लिया करते थे। एक गड़बड़ छन्द धन्यवाद का लिखकर सेठ बिहारीमल के यहाँ भेज दिया।

चिन्ता की तबीस्रत स्रव ऊब गई थी। दशहरे की छुट्टी भी समाप्त होने वाली थी, उसने पिता से कहा — "स्रव चलना चाहिए।" दोनों का सामान विस्तर-बन्द में बँधा, दो मजदूर बुलाये गये। पास वाले स्टेशन तक उमानाथ भी गये। जाते वक्त चिन्ता ने जोर देकर कहा — "स्रविलेश को मेरे साथ बनारस में ही पढ़ना होगा स्रौर इस बार जब मैं छावनी स्राऊँ, ज़रूर तैयार मिले।"

उमानाथ ने नमस्ते करके कहा — "ऐसा ही होगा।" श्रौर श्रपना रास्ता लिया।

उमानाथ ने दो तीन महीने तक रात-दिन अध्यक परिश्रम करके, मजदूरों के साथ साथ स्वयं काम करके छावनी तैयार कराली। वह काठ-कवाड़, खपरैल जो चारों तरफ बिखरा पड़ा था; दीवारों और छत पर चढ़ गया। खपरैल से छवाई भी शुरू हो गई। उसमें रसोईघर अलग, बैठक और सोने का कमरा अलग-अलग बना। छावनी बड़ी ठोस बनी। पास ही एक कुआँ और फुलवारी भी उमानाथ ने अपने मन से बनवा दी। छावनी तैयार होने की ख़बर भी उन्होंने बनारस भेज दी।

चिन्ता ने सब सुना, उमानाथ की कुएँ श्रीर फुलवारी वाली सूफ पर मन ही मन प्रसन्न भी हुआ। परीचा होने के कारण विवश था। उसने लिख मेजा—"गर्मा की छुटियों में मैं श्रा रहा हूँ, परीचा हो रही है। भाई श्राखिलेश श्रीर श्राक्णिमा को नमस्ते।"

उमानाथ ने उचित रीति से छावनी में लगे ख़र्च का हिसाब तैयार

कर लिया। इसी बजट के अन्दर उन्होंने कुन्नाँ एवं फुलवारी भी बनवा ली थी। गर्मों की छुटी हो चुकी थी। कल ही सेठजी और चिन्ता आने वाले हैं। छावनी में मिटी लगाई जा रही है। आज शाम तक सफेदी भी हो जावेगी। लिपाई का काम कल प्रातःकाल हो जावेगा। कुछ कुर्सियाँ, चारपाई और तख्त बनारस से बन कर जो पहले ही आ गये थे यथास्थान रखवा दिये गये। सदर दरवाजे के ऊपर अरुश्मिमा ने अपने हाथों से 'रनपुराधिपति चिन्तामणि-निवास' लिख दिया; अब छावनी इस प्रकार सज-धज कर उमानाथ के मकान के थोड़े ही फासले पर पूर्ण रूप से चिन्ता का स्वागत करने के लिए उद्यत जान पड़ने लगी।

गाँव वाले देखते और सराहते जमीनों का भी भाग्य हुन्ना करता है। इसकी दशा सुधर गई। जहाँ गाँव के छोटे लड़के और कुत्ते पाखाना किया करते थे, सुन्नर सबेरे ही दिखलाई पड़ते थे वहीं पर ऐसा यह दिव्य स्थान बन गया। ईश्वर-भक्त यह कहते सुने जाते "भगवान का एक मन्दिर बन जाता तो सोने में सुगन्ध न्ना जाती।"

उमानाथ ने यह सुनकर लोगों से कहा— "श्रापके गाँव में मुसल-मान काफी तादाद में हैं। मन्दिर बनता तो हमारी धार्मिक भावनां से उन भाइयों के दिलों को एक प्रकार की ठेस लगती। यहाँ से तो साम्प्रदायिकता के भूत को भगाना है। इसी लिए यहाँ एक राष्ट्र-मन्दिर बनवाया जावेगा जिसमें सार्वजनिक सभाएँ हुन्ना करेंगी। हमारी श्रौर उनकी बारातें ठहरा करेंगी। इस तरह से हम श्रौर वे एक होकर बन्दी भारत को स्वतन्त्र करने का प्रयक्त करेंगे। देखिए, श्रव उन लोगों के श्राने का समय हो गया है।"

त्राखिलेश दौड़ता हुन्ना त्राया त्रीर कहने लगा—''चिन्ता त्रा। रहा है।'' सब लोग त्रागवानी करने के लिए उठ खड़े हुए।

चिन्ता श्रपने पिता के साथ छावनी में पहुँचा गाँव के बड़े-बूढ़े सब को नमस्कार किया। घूम-घूम कर उसने सब चीज़ें देखीं। उमानाथ ने श्रवसर पाकर गाँव वालों का सुकाव श्रीर श्रपनी मनोवृत्ति उनके सामने पेश की। चिन्ता खुशी में उछल पड़ा। बोला— "यह सामने जो ईटें हैं; कल ही नींव डलवा दी जावे। हाँ, श्रीर कल ही गृह-प्रवेश का भी मुहूर्च है। हवन श्रादि की सब सामग्री साथ श्राई है। थोड़ी-सी साग-भाजी भी श्राई है। श्राटा तो श्रापने पिसवा ही लिया होगा। घी कल सुबह की ट्रेन से श्रा जावेगा।"

बिहारीमल ने कहा—'बाह्मणों के लिए ग्रलग प्रवन्ध होना चाहिए श्रौर श्रन्य लोगों के लिए प्रीति-भोज का प्रवन्ध श्रलग। उमानाथ, ब्राह्मणों के खाने-खिलाने का काम श्राप करेंगे श्रौर प्रीति-भोज का सारा काम मेरी निगरानी में चिन्ता करेगा। श्रक्णिमा श्रौर श्रखिलेश भी वहीं रहेंगे।'' सेठ ने उमानाथ से सब समभा कर कहा।

श्राधी रात से ही सारा काम प्रारम्भ हो गया थोड़ा-सा घी मौजूद था कड़ाहियाँ चढ़ गईं। ब्राह्मणो में कई पंक्ति होने के कारण पूरियों के निकालने का चार-पाँच जगह प्रवन्ध करना पड़ा। श्रगर कोई गरीब होता तो ऐसा करने में उसका कचूमर निकल श्राता। दूसरे दिन दस बजे तक सब सामान तैयार हो गया। ब्राह्मणों के मुंड के मुंड चारों श्रोर से श्राने लगे। ग्रह-प्रवेश की सारी किया भी समाप्त हो गई। अप्रव जैसे जैसे ब्राह्मण् आते, खाते चले जाते थे। चिन्ता के ही हाथों नींव पड़ी थी। वह भी दस बजे के अन्दर ही हवन इत्यादि कार्यों से निवृत्त हो गया। ब्राह्मणों के अतिरिक्त चमार, मुसहरे और भिखमंगे, फकीर, साधू सब ने मनमाना खाया। चार बजे सायंकाल तक इधर से फ़रसत मिल गई।

सहभोज वाला कार्य भी लगभग पाँच बजे शाम को आरम्भ हुआ। एक टाट पर बैठे हिन्दू और दूसरी ओर अलग मुसलमान खाना खाने लगे। खाने में पूरियाँ और कचौरियाँ, बनारस की कचौड़ी गली को भी मात कर रही थीं। कई तरह का अचार और चटनी खाने में और मदद दे रहे थे। आँवले वाली चटनी खूब बनी थी। दही और चीनी का स्वाद ही कुछ दूसरा था, सब ने भर पेट खाना खाया। पंडित सरज्प्रसाद शास्त्री पूरियाँ परस रहे थे। उनका यह कहना— "बड़ी मुलायम है, एक और" लोगों को खाने के लिए और उकसा रहा था। चिन्ता, अरुखिमा और अखिलेश सब को पानी 'ठड़ा जल' कह कर पिला रहे थे।

श्राठ बजे रात तक सब खाना खा श्रीर खिलाकर निवृत्त हुए । रात को बनारस से श्राई नाटक मंडली ने श्रपना 'श्रङ्कृतोद्धार' नामक ड्रामा किया । बड़े-बूढ़ों श्रीर पुरानों ने काफी नाँक श्रीर भींह सिकोड़े श्रीर इसके विपरीत नई रोशनी वालों ने इसे खूब पसन्द किया ।

श्रव वसूल-तहसील का सारा काम इसी छावनी में होने लगा । दो-एक दिन बाद सदर दरवाजे पर श्रंकित वाक्य ने श्रनायास चिन्ता का मन श्रपनी श्रोर श्राकर्षित किया । वह सोचने लगा—किन सुकोमल करों ने इसे लिखा है । किसी कला-निपुरण व्यक्ति की ही यह कृति हो सकती है ।

पास ही खड़ी श्रारुशिमा ने उसे तन्मय देख कर धीरे से कहा — "चिन्ता, किस चिन्ता में पड़े हो ? यह मैंने लिखा है।"

पीछे घूम कर देखा तो अवश्यमा खड़ी है। उसको देखकर वह स्तब्ध हो गया और मन ही मन कहने लगा देहात में ऐसा सौन्दर्य, ऐसी गठन, काली नागिन जैसे केश वाली यह अवश्यमा! दाँतों तले अँगुली दवानी पड़ती है। ईश्वर की सृष्टि की विचित्रता पर दृष्टि सहसा दौड़ जाती है। हो न हो, यह विधाता की अपूर्व रचना हमें एक दिन मूल-मुलैया में अवश्य डालेगी।

श्रहिणमा ने इसे चुप देखकर फिर कहा— "किसी समस्या के सुल-भाव में तो चित्त नहीं उलभा है !"

"हाँ, ऐसी ही बात है।" चिन्ता ने चिन्ता प्रगट करते हुए कहा।
. श्रहिणमा ने कहा—"क्या वह प्रगट करने योग्य नहीं ?"

"नहीं, समय ऋपने ऋाप प्रगट कर देगा।" चिन्ता ने कहा।

"गर्मी की छुट्टी यहीं बिताने का विचार है न ?" श्रकिणमा ने यह कह कर निगाह नीचे कर ली।

चिन्ता ने कहा-"दौ, विचार तो यही है।"

"मेरी पाठशाला भी आ्राज-कल बन्द है।" अरुक्णिमा ने हँस कर कहा।

इन दोनों में धुल-मिलकर बातें होने लगीं। प्रेम-देवता का स्रभी इन दोनों में से किसी ने दर्शन तक नहीं किया था। हाँ, साधारण उप- न्यासों श्रौर नाटकों की बहुत-सी प्रेम-कथाएँ इन दोनों ने पढ़ी श्रवश्य थीं । वही इनकी बात-चीत का श्राधार था। यह इनकी श्रार्रामक किशोरावस्था की भूमिका इन्हें किस श्रज्ञात स्थान में ले जाएगी—दो में से एक को भी इसका पता न था। श्रिखलेश मिडिल की परीक्षा दे चुका था। परीज्ञा-फल श्राने वाला ही था, उसका ध्यान बराबर उसी श्रोर लगा रहता था। इसी की चिन्ता में श्राज-कल वह कुछ दुबला भी हो चला था। परीज्ञा-फल श्रा गया।

श्रुरुणिमा ने कहा—"भाई श्रुखिलेश, हम लोगों को मिठाई खिलाश्रो, तो खुश-खबरी सुनाऊँ।"

त्रि खिलेश ने मानो सिर हिला कर इसकी स्वीकृति दी। त्र्रारुणिमा ने गजट खोल कर दिखाया। "भाई, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गये। ऋरिथमैटिक, साहित्य एवं ऋंग्रेजी में विशेष योग्यता भी प्राप्त की है।"

"चौदह-पन्द्रह साल की श्रवस्था श्रौर यह योग्यता।" चिन्ता ने कहा। श्राखिलेश ने कृतज्ञता का भाव दिखलाते हुए सब को सादर श्राभिवादन किया। तीनों दौड़े उमानाथ श्रौर सुखरानी के पास पहुँचे वहीं बिहारीमल भी बैठे थे। इस समाचार से सब को बड़ी खुशी हुई।

बिहारीमल ने कहा—"इसे ऋब ऋाप चिन्ता के साथ कर दीजिए। वह ऋाठवीं कचा में इस साल रहेगा और ऋखिलेश सातवीं में पढ़ेगा। दोनों का साथ रहेगा और सब ठीक हो जावेगा। ऋौर दोनों के रहने का प्रबन्ध भी विद्यालय के होस्टल में कर दिया जावेगा।"

## तीसरा परिच्छेद

क्रिक्शिमा एवं ऋिखलेश ऋपनी-ऋपनी कत्ता में दोनों प्रथम श्रेणीं के छात्र थे। दो ही साल में प्रारम्भिक शित्ता, कताई, बुनाई, पढ़ाई, हिसाव-किताब सीख कर बुनियादी तालीम के पंडित बन गये। इसके बाद ऋिखलेश पास ही की मिडिल पाठशाला में भरती हां गया था। उसने हिन्दी पढ़ने के साथ-साथ ऋंग्रेजी भी ले ली थी। तीसरे साल के बाद ऋब उमानाथ के सामने इसकी शित्ता का दूसरा प्रबन्ध करने की समस्या ऋाई। सुखरानी पुत्र-प्रेम में विभोर होकर ऋिखलेश की इतनी ही पढ़ाई से संतुष्ट थी, किन्तु ऋखिलेश ने कहा—

''माँ, तुम स्नेह में पड़कर अप्रयना श्रीर हमारा भविष्य अप्रथकार-मय न बनाओं।''

श्रहिणमा ने मन ही मन कहा—"श्राज मैं भी बालक होती तो मेरा भी पढ़ाई का उद्देश्य पूरा होता। मगर हतभागिनी नारी-जाति की कोख से पैदा बालिका! तू समाज का काँटा है। तुभ से ही पुरुष उत्पन्न होकर तेरी हरएक इच्छा को दवाता रहता है। लक्ष्मी, जिसकी पूजा होनी चाहिए, वह हर जगह दुतकारी जाती है। सब जगह भर्त्सना का बोभ उठाती फिरती है।" खैर, श्राक्षिमा ने श्रापने श्राप ही श्रापना निश्चय श्रापने माता-पिता को सुनाकर उनका संशय मिटा दिया। उसने कहा—

"उच्च-शिद्धा प्रप्ति की जगह मैं ऋपनी मूर्ख बहिनों को साक्षर वनाना ही कहीं अञ्जा समभती हैं। भाई अखिलेश, तुम बनारस के किसी विद्यालय में जाकर श्रपनी शिद्धा पूर्ण करो श्रीर देश तथा जाति के सहायक बनो । दैवयोग से पिताजी को भी सेठ बिहारीमल के यहाँ जिलेदारी मिल गई है। उनका चिन्ता जैसा सपूत भी इस काम में सहायक ही होगा। इसका मुभे पूर्ण विश्वास है श्रौर श्रखिलेश को छात्रवृत्ति भी त्र्यवश्य ही मिलेगी। यही नहीं सूबे में त्राच्छा नम्बर भी श्रावेगा । मैं तो समभती हूँ कि प्रान्त भर में सर्वप्रथम नम्बर इन्हीं का रहेगा। ६) माहवार की वह भी सहायता हो जावेगी। सुभसे भी जहाँ तक हो सकेगा यथासमय स्त्रीर यथाशक्ति तुम्हारी सहायता करती रहूँगी। इस स्रभागिनी को भुलाना मत। यही मेरी प्रार्थना है। स्रपने समाचारों से बूढ़े माता-पिता को ऋपनी याद दिलाते रहना। पिताजी, त्राप मोह छोड़िए! माँ, तुम्हारा स्नेह इसी में है कि भाई त्राखिलेश को श्राशीर्वाद दो। श्राश्रो, हम दोनों मिलकर भाई की श्रारती उतारें श्रीर उन्हें खुशी मन से एक देश-सेवी श्रीर त्यागी स्नातक बनने के लिए बिदाई दें।"

त्रखिलेश सब का त्राशीर्वाद पाकर माता त्रौर पिता के वात्सल्य रस से त्रौर बहिन की त्रपार सहानुभृति से बोभिल हो उठा। वह रोने

को ही था कि उसका मित्र श्रीर सहायक जमींदार का पुत्र चिन्तामणि श्रपनी छावनी से श्रपना बोरिया-बिस्तर लिवाए वहाँ श्रा पहुँचा। श्रक्शिमा कल सहम कर पीछे हट गयी। चिन्तामां श्रीर श्रक्शिमा की भेंट पाठशाला में एवं गर्मियों की छुटियों में ही हुन्ना करती थी, तब तो एक दूसरी दुनिया च्रौर दूसरी रीति थी। मगर न जाने त्राज क्यों चिन्तामिण को सहसा धका लगा श्रौर उसी का प्रभाव श्रक्णिमा को भी रोमांचित बनानेवाला हुन्ना। उमानाथ साइत न्त्रौर ज्योतिष के काफी हामी थे। इसी लिए ऋखिलेश ऋौर चिन्ता को ठीक समय से प्रस्थान कराया । माता सखरानी घर के बाहर तक श्राई, पड़ोसी कुछ दूर तक गये। पिता उमानाथ का विचार स्टेशन तक जाने का था; मगर दोनों मित्रों के ऋनुरोध से उन्हें भी पीछे लौटना पड़ा । बिहारीमल तो छावनी में ही रह गए थे। ग्राभागी त्रारुणिमा भी पिता के साथ चिन्ता की त्रापार प्रीति त्रीर भाई त्राखिलेश की महान ममता को त्रापने हृदय-प्रदेश में स्थान देकर लौटी। वह कभी उलट कर पीछे देखती तो ठीक उसी समय चिन्ता को भी ऋपनी ऋोर निहारता देखती। कुछ दूर निकल जाने पर उमानाथ ऋरुणिमा को साथ लिये घर आये। ऋरुणिमा को जब चिन्ता की एक एक बात याद त्राती तब वह जी मसोस कर रह जाती थी।

सुखरानी श्रवणिमा के विशाह के लिए उमानाथ को रोज एक धका लगाती। लेकिन वह तो इस सम्बन्ध में श्रांडिंग पहाड़ जैसे निश्चल प्रतीत होते थे। हँसकर बराबर टाल देते; यह सब काम समय श्राने पर ही हुश्रा करते हैं। सुखरानी इनकी बातों को सुनकर कभी-कभी भल्ला भी जाती। श्रविणिमा का इसकी कानं।कान कुछ भी ख़बर न थी। वहाँ तो श्रभी प्रेममयी दुनिया में पदार्पण ही नहीं हुश्रा था। हाँ, उस दिन भाई की बिदाई के श्रवसर पर उसके प्रेम-देव दर्शन देने ज़रूर श्राये थे, मगर उनका यथेष्ट सत्कार न कर सकी। हाँ, दिल पर इससे एक ठेंस ज़रूर लगी, जो नित्यप्रति के कामों में एक खटका देनेवाली बात बन गई।

श्रहिणमा को यह पता नहीं था कि उसकी माता उमानाथ को इस सम्बन्ध में काफी उकसा रही हैं। वह तो ऋपनी धुन में मस्त थी; एक कंन्या-पाठशाला खोल ली थी। उसी में ४०-५० कन्यात्रों को शिचा देती थी। स्थानीय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कुछ सहायता भी मिलने लग गई। श्चवकाश के समय श्चपने प्राचीन धर्मशास्त्रों एवं नारी-हितकारी ग्रंथों का श्रध्ययन करती; उसकी चित्त-वृत्ति स्थिर सी हुई जाती थी। उस श्रोर से जिधर सारी दनिया बिना मार्ग दिखाये ही ऋगसर होती जाती है। उसका विचार विभिन्न विचार-धारास्त्रों में प्रवाहित न होकर एक स्रोर एकास हो रहा था। उसे एक ही बात ऋब खटकने वाली रह गई थी, उसी की उसे चिन्ता थी, उसी के लिए उसके दिल में व्ययता थी, उसी के लिए वह लालायित थी और थी उसी के लिए तन्मय और तत्पर। वह किंचित यह चाहती रही हो कि माता-पिता की स्त्राश्रित होकर मैं कब तक रहूँगी ? इनका साया हटने के बाद वह किस मार्ग की खोजने वाली बनेगी। श्चगर यह करना ही है तो श्चभी से श्चभीष्ट क्यों न तय कर लिया जाये: लेकिन नहीं, इन विचार-परम्पराश्चों से न तो वह टकराती थी श्रौर न विह्नल ही होती थी। उसे चिन्ता थी तो इस बात की, उसे यदि कुछ भय था, तो इस बात का कि कोई उसे दुनिया से अलग न समभ बैठे। वह ऐसी दुनिया बसाना चाहती थी कि जिसमें समानता का व्यवहार हो, स्वत्वों की छीना भपटी न हो और हो वहाँ दासता का अपन्त! इस प्रकार की सुखमयी दुनिया का वह स्वप्न देखती और इसको कार्य रूप में परिगत करने का प्रयक्त भी करती जाती थी।

श्रहिणमा की चलाई कन्या-पाठशाला धनाभाव के कारण एक तो मन्दगति से चल ही रही थी श्रीर दूसरे प्राचीन रूढ़ियों के सम्पर्क से पितामहों के विरोध का शिकार भी वह बन रही थी। इसके श्रादि गुरु सरज्ञासद शास्त्री ही इस दल के श्रागुत्रा श्रीर प्रमुख व्यक्ति थे।

शास्त्रीजी तो खुल्लम-खुल्ला यह कहते सुने जाते थे कि यह कन्या-पाठशाला हमारी परम्परा के विरुद्ध है। नारी-जाति की धार्मिक भावनात्रों के विपरीत है—विरुद्ध है। हमारे त्राचरण पर कुठाराघात है। परदे के बाहर निकल कर ये लड़कियाँ गजब ढा देंगी। श्रव तो मद के मुकाबिले में लेक्चर देंगी, व्याख्यान सुनावेंगी। यह सब तो होगा ही, सब से बढ़कर खराबी की बात यह होगी कि घर-ग्रहस्थी कौन सँभालेगा? श्ररे, सब तो सब, चमारिनी—जिन्हें श्रव हरिजन कहा जाता है—की लड़कियाँ भी हमारी बहू-बेटियों के साथ बराबर बैठकर पढ़ रही हैं।

इन बातों को सुनकर गाँव का मुखिया बलजोर जो इनका अनन्य भक्त था, नाक-भों इसिकोड़ कर कहने लगा—''पुरोहितजी, आप क्या आंड-बंड बकते चले जा रहे हैं ? इस काम से हमारी लड़कियां सुधर रही हैं या बिड़ग रही हैं ? आप तो दकियान्सी खयाल के पुराने श्रादमी ठहरे, श्रापको क्या पता ? जब तक श्रापके यहाँ हमारी लड़-कियाँ पढ़ने जाती थीं, तब तक वे बन रही थीं श्रीर श्रव बिगड़ने लगीं, क्यों ?"

"हाँ, हमें क्या पता! सब कुछ तो तुम्हारे जैसे गोबर-गनेस ही जानने लगे।" सरज्यसाद ने आवेश में आकर कहा—"पता चलेगा जब इस शिक्षा से दीच्चित लड़िक्यां तुम्हारे घरों से पराये घरों में जाएँगी और वहाँ से उपालम्भ आना शुरू होगा। मैं भविष्य को सोच रहा हूँ। हमारे ऊपर समाज की जो जिम्मेदारी है, उसे मैं महसूस कर रहा हूँ। देखो, वही आ रही है। अपने लगाये विरवे को कहीं हानि न पहुँचे यही सोचकर रह जाता हूँ। नहीं तो, कोध से सारा शरीर तमक उठता है, लेकिन पहला खयाल रोक देता है। अफ्सोस तो इस बात का है कि यह सब अपराध इन्हों विशालकाय हाथों का है। दिल चाहता है कि इन्हीं हाथों को बदला लेने में सहायक बनाऊँ, किन्तु प्रायश्चित के डर से हाथ नहीं उठते।" इतना ही कह पाये थे कि अफ्रिंगा ने आकर उनके पैर छुए, परन्तु आशीर्वाद तिरस्कार की हिष्ट में मिला।

बलजोर ने शास्त्री पुरोहित का व्यवहार देखा श्रौर इधर श्रकिश्मा का सौजन्य । उदार मन व्यक्ति श्रपना सारा काम शान्ति से ही करते हैं, किन्तु इसके विपरीत ईर्घ्या-द्वेषवाले व्यक्ति दूसरा ही ढंग श्रिष्टितयार करते हैं।

"श्रकिशामा, त्राज हमारी सुशीला पढ़ने नहीं गई। उसके सिर में प्रातःकाल से ही दर्द है। वह तो रोकने से भी नहीं क्कती थी, मगर जब बहुत कुछ कहा-सुना गया तब कहीं जाकर रकी।"

"हाँ चाचाजी, उसी को देखने मैं स्रापके घर चली गई थी। इस वक्त तो मामूली हरारत के स्रातिरिक्त स्रौर कुछ नहीं है। वह प्रसन्न थी। मैं कह स्राई हूँ—उसे भोजन हलका दिया जावे।'' स्रक्णिमा ने विनम्र भाव से कहा।

बलजोर ने कहा—''श्रच्छा बेटी, तुम जास्रो। बूढ़े उमानाथ स्रौर सुखरानी तुम्हारी राह देखते होंगे।''

'हाँ, जब तक मैं न जाऊँगी, रोटी पानी का कुछ प्रबन्ध न हो सकेगा। वैलों को चारा श्रीर पानी भी न मिलेगा। वह सब कर श्रीर संध्या-गायत्री से निवृत्त होकर उन लोगों को खाना खिलाऊँगी। तब स्वयं भोजन करके कुछ पढ़ूँ लिखूँगी।" श्राहिणमा ने यह कह कर जाने का विचार प्रगट किया। उसने पंडितजी का पैर छुश्रा श्रीर बलजोर चाचा की श्रोर पैर छूने को वह ज्योंही भुकी त्योंही उन्होंने उसे हाथों का बल देकर उठाया श्रीर श्राशीवांद देते हुए कहा—"बेटी, तुम फूलो-फलो।" पुरोहितजी एकटक यह सब कृत्य देख रहे थे। उनका मन उनकी भर्त्यना कर रहा था। श्राहिणमा चली गई, मगर उसकी प्रति-मूर्ति उनके सासने वहीं खड़ी प्रतीत होती थी। जिधर देखते, वह उधर ही दिखाई देती थी। उन्होंने बलजोर से कहा—

"बचात्रो मुक्ते, श्रविण्मा के शाप श्रीर प्रताइन से उसका सौजन्य मुक्ते भूत बना दिखाई पड़ता है। जब तक मैं उस दया-मूर्ति देवी से स्तमा-याचना न कर लूँगा, रात को वह स्वष्न में डराएगी। वह स्वयं नहीं, पर उसकी श्रोर से ईश्वरीय माया मुक्ते चैन न लेने देगी। चलो चलें, उस दयामयी देवी का दर्शन करें श्रीर उसके श्रिधिष्ठाता माता-धिता का भी।"

बलजोर ने कहा—''चिलए, सुबह का भूला ऋगर शाम को घर ऋग जावे तो भूला नहीं कहाता।''

दोनों ऋरुणिमा के घर की ऋोर चले । ऋादि गुरु ऋौर चाचा कलजोर को आते देख ऋरुणिमा ब्रुड़े विस्मय में पड़ी । उसने सोचा—क्या मुक्त से बात-चीत में कुछ त्रुटि तो नहीं हुई ? वह ऋागे बढ़ी । उमानाथ भी स्वागत करने उनकी ऋोर बढ़े । तब तक मुखरानी उनके बैठने ऋौर जलपान का प्रवन्ध कर चुकी थी । सब लोग बैठ गये । ऋरुणिमा कुएँ पर पानी लेने गई ।

पुरोहितजी ने सहमते हुए श्रागे बढ़कर कहा—"दया की देवी, मुभे पहले चमा कर दो तब यह सब शिष्टाचार करना।" सुखरानी श्रीर उमा-नाथ दोनों श्रचम्मे में पड़ गये। श्रक्शिमा श्रवाक् रह गई।

बल जोर ने तब सारा समाचार कह सुनाया। श्रव्यामा दौड़ी-दौड़ी श्राई श्रौर पुरोहितजी के चरणों पर गिर पड़ी। पुरोहितजी से उसने कहा—''मुक्ते श्राप चमा करें। मेरे कारण श्रापको इस जाड़े की शाम में इतना कष्ट हुश्रा उसके लिए मैं श्रापसे करबद्ध चमाप्रार्थी हूँ।"

सुखरानी श्रीर उमानाथ भी श्रविष्मा की श्रीर से चमा-याचना में सम्मिलित हुए। काफी श्राव-भगत के वाद पुरोहित श्रीर बलजोर ने वहाँ से प्रस्थान किया। रास्ते में इस कुटुम्ब की सराहना होती गई। श्रीर दोनों दम की दम में श्रपने घर पहुँच गये।

इधर ऋरुशिमा ने ऋपने नित्य-कर्म से निवृत्त हो माता-पिता को

भोजन कराने के उपरान्त स्वयं खाना खाया । ऋपने शयन गृह में ज्यों-ही उसने कदम रखा त्योंही एक अघटित घटना घटी। उसका कलेजा धड़कने लगा। बात बहुत छोटी थी, किन्तु उसका सम्बन्ध किसी बड़ी घटना से हो सकता था। वह किसी बड़े काएड की भूमिका बन सकता था । उसका चित्त श्रचानक न जाने क्यों ऐसा बनने लगा, जैसे कोई श्रपना परम प्यारा श्रपने से सर्वदा के लिए छूट रहा हो। उसका हृदय रह-रह कर उफान लेने लगा, कभी वह उबलता, कभी पेंदी में बैठ जाता । नींद हराम होने लगी । चित्त बहलाने के लिए गीता की पुस्तक हाथ में लेकर सिरहाने लैम्प रख कर पढ़ने लगी तो प्रतीत हुआ मानो दिल कह रहा है-हमें परेशान मत करो, विश्राम लेने दो। वह किताब श्रलग रख कर चारपाई पर करवटें बदलने लगी। रात पहाड़ जैसी लगने लगी। यही परिचित घर आज क्यों भयावना लग रहा है ! उसका मन स्राज क्यों व्यय हो उठा है ! लच्चणों से स्रव साफ जात होने लगा कि किसी अमंगल की सूचना ही उसे नाना प्रकार से हो रही है। इस प्रकार कुछ सोचते-विचारते स्त्राधी रात गये उसे नींद श्रा गई।

## चौथा परिच्छेद

अप्रिंगे-श्राराम का विद्यार्थी जीवन भला न लगता था। वह पुरानी परिपाटी का सरल छात्र था। जीवन में वह तड़क-भड़क को स्थान देने वाला व्यक्ति न था। श्रभी किशोरावस्था में पदार्पण करने के साथ ही उसने विद्यालय में पाँव रखा। लोग कहते हैं कि "तुष्टम तासीर सोहवते श्रसर।" इस बात को वह उपेचा की दृष्टि से देखता श्रीर कहता था कि मनुष्य का जीवन उसी के हाथ में है। वह कच्चे घड़े जैसा है, जैसा चाहो बना लो।

परन्तु इसके विपरीत चिन्तामिण एक उच्च कुल के वैभवयुक्त गृह में पला, बाल्यकाल में पान जैसा फेरा विद्यार्थी था। उसे अब रह-रह कर यहाँ की प्रत्येक वस्तु उत्तेजित करती। वह इसे छिपाने की हजार चेष्टा करता, किन्तु वह अखिलेश से आँख बचाकर कैसे छिप सकता था? "मेरी तबीयत तो हाई स्कूल से इस बन्दी-गृह विश्वविद्यालय में आकर नहीं लगती।" चिन्तामिण ने एक दिन अखिलेश से कह ही तो दिया।

श्राखिलेश को इस बात का पूरा पता चल गया था कि चिन्ता श्रीर कामिनी की इसके पहले से ही स्कली दोस्ती है। वह समभता था कि समय ग्राने पर दोनों सँभल जायँगे लेकिन उसका यह विचार गलत ठहरा। वह पछताता कि एक भले घर का लड़का बिगड़ रहा है. मिट्टी में मिल रहा है। लेकिन इसमें उसका क्या बस । कहना-सुनना श्रीर समभाना-बुभाना यही श्रक्तियार में था श्रीर सुमार्ग पर लाने का यही साधन भी था। इतना होते हए भी वह प्रथम श्रेणी का तो नहीं, हाँ, द्वितीय श्रेणी का छात्र त्रवश्य था। कामिनी भी यहीं के एक स्थानीय रईस की लड़की थी। उसके बाप सराफे के एक धनी व्यापारी थे। वह भी हाथों हाथ फेरी गई, बीसवीं शताब्दी की सभ्यता की जीती जागती मूर्त्ति थी। गोल चेहरा, श्रांखें बड़ी मभोले कद की। वह पाश्चात्य सभ्यता की पूरी पुजारिन थी। उसकी अब तक की शिचा स्कूल में पढ़ते हुए भी 'प्राइवेट ट्यूटरों' की निगरानी में घर पर भी हुई थी। 'पिता की इकलौती सन्तानें बहुत कम योग्य निकला करती हैं'-इसी उक्ति को वह श्रीर पृष्ट कर रही थी। पहले वह रोज एक बन्द फिटन में घर से त्राती थी किन्त जब से उसका साजात्कार चिन्ता से हुन्ना-इसकी चिन्ता उसे न्नीर उसकी चिन्ता इसे थी। वह भी होस्टल ही में रहने लगी। श्राखिलेश को वडा विस्मय श्रीर श्राश्चर्य इस बात का होता था कि कोई कैसे पराई बहू-बेटियों पर श्रांख उठाता है। ऋखिलेश ने ऋब प्रगट रूप से चिन्ता से कहा---

"त्रापको न तो सुख की कमी है, न त्राराम की। मन-बहलाव के लिए श्रीर ज्ञानोपार्जन की प्रवृत्ति ने ही श्रापको यहाँ तक ले श्राने

का साहस किया है। अगर दिल नहीं जमता तो इसका तो स्वाभाविक कारण प्रत्यत्त है। यदि हमारी तरह निर्धनता की गोद में आपका लालन-पालन हुआ होता अपमान और भर्त्सना की ठेंस लगी होती तो सम्भव था कि दिल यहाँ लगता। हाँ, एक चीज़ की कमी ज़रूर थी; वह यहाँ के पाँच-छः साल के जीवन में आपको मिल ही गई।"

यह सनना था कि चिन्ता के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब रह-रह कर कामिनी की याद उसे श्रीर श्राने लगी, लेकिन दिल कड़ा करके चिन्तामिण ने बीच ही में रोक कर कहा- "श्रुखिलेश, तम में यह किसी को बनाने का गुण कहाँ से स्राया-यह कला श्रापने कहाँ से श्रपनाई ? यह सब बात नहीं, जिस रत्न की खोज में मैं यहाँ आया हूँ वह तो मुक्ते यहाँ की यात्रा करते ही मिल गया। तम्हारी स्नान्तरिक भावनात्रों की छाया से मुभे ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस श्रोर ले जाने के लिए मार्ग दिखा रही है। जिधर जाकर मैं गरीबों श्रीर श्रसहायों की कुछ सेवा कर सकुँगा। तम देखते नहीं हो. विश्वविद्यालय की विशालकाय इमारतें हमें खाने दौड़ रही हैं। क्या हम इसमें बैठ कर लैबोरेटरी के शीशों को तोड़-जोड़ कर किसी ट्रटे दिल को सँभाल सकेंगे ! हमारा गरीब भारत इन श्रष्टालिकाश्रों श्रौर नगरों में नहीं है, वह तो गाँवों की भोंपड़ियों में श्रौर दरिद्रनारायणों के भूखे पेटों के अन्दर है। जहाँ से विकराल आग की लपटें निकल कर मालूम होता है, पूँजीपितयों का च्राण भर में सर्वस्य स्वाहा कर डालने का भीषण षड्यंत्र कर रही हैं। अठखेलियाँ करती हुई ऐसा करने के लिए सन्नद्ध हो रही हैं। तुम कहते हो, धनी-मानी सज्जनों की उदारता के फलस्वरूप विद्या की राजधानी बनती है। मैं कहता हूँ कि यह अप्रत्यन्त रूप से तसवीर का पृष्ठ-भाग है। मुख-पृष्ठ उन्हीं नर-कंकाल— अप्रिथ-पंजरावशेष का यहाँ विद्यमान है जिनका पसीना ही नहीं वरन् रुधिर इन ईंटों में गारे और चूने-मुर्खी की जगह लगा है। क्या मेरी आँखें अंधी हैं, क्या मैं नहीं देख रहा हूँ १ दिन-दहाड़े सम्यता की लूट मची हुई है। मुक्ते यह विस्कुट और पाव रोटी भी फीकी लगती है। वहाँ सुखे, बिना नमक के साग में छुप्पन प्रकार के भोजन का स्वाद आता है। वे कमाएँ धूप-शीत में और वर्षा का दुःख वे केलें, और मुक्त जैसों को क्या अधिकार कि तोंद फुलाएँ १ उनका कमाया धन, उनकी अर्जित सम्पत्त उदरस्थ कर जाएँ और डकार भी न लें!"

श्राखिलेश ने कहा— "श्राज कहाँ की फिलासफ़ी लेकर बैठे हो! मैं घर पत्र लिखने वाला था, वह भी इस भमेले में न लिखा जा सका। रात से ही मेरी तबीयत कुछ उद्धिग्न-सी होती जाती है। बहिन श्रकिषमा रह-रह कर याद श्रा रही है, कभी पिता की तरफ़ ध्यान जाता है तो कभी माता श्रपनी श्रोर खींचती दिखलाई पड़ती है।"

''तो फिर टेलीग्राम दे दिया जावे।'' चिन्तामणि ने कहा।

"नहीं, चिट्ठी भेजना ही ठीक होगा। एक टेलीग्राम में न जाने कितने गरीबों की चिट्ठियाँ लिखी श्रौर भेजी जा सकती हैं।" श्रिखलेश ने फिर व्यंगात्मक तीर छोड़ा।

चिन्तामिण मन मसोस कर रह गया। "खेर, चिट्ठी लिख दीजिए। मेरा भी सबसे सादर यथायोग्य लिख दीजिएगा।"

श्रिखिलेश बोला—"मैं लिखे लेता हूँ, उसी पत्र पर जो आपकी इच्छा हो लिख लीजिएगा और लिफ़ाफे में बन्द करके डाक में छोड़ दीजिएगा।"

श्रव तो चिन्तार्माण को माँगी मुराद मिल गई। यही तो वह चाहता था। इसी के लिए तो सारी भूमिका रची गई थी।

पत्र में ऋपना हाल-चाल लिख चुकने पर ऋखिलेश ने उसका शेष काम पूर्ण करने के लिए उसे चिन्तामिण के हवाले किया । चिन्तामिण ने यहजानने की कोशिश नहीं की कि ऋखिलेश ने उसमें क्या लिखा है । हाँ, ऋपना कुशल-चेम लिखने के उपरान्त ऋशिणमा के प्रति दो शब्द सहानुभूति के भी लिख डाले । उसके लिए यही सन्देश था — उसका ऋथ और इति दोनों यही था । लिफ़ाफे पर उमानाथ का नाम लिख चुकने पर चिन्तामिण ने गाँव, डाकघर और जिला भी लिख डाला और साथ ही ऋपने नोट-चुक में भी उमानाथ की जगह पर कोई दूसरा ही नाम लिखकर ऋपनी जेब में रख लिया । पत्र लेटर-बक्स में डालने के बाद चिन्तामिण टेनिस खेलने क्रब में गया और उधर ऋखिलेश नित्य-कर्म के लिए उठा ।

चिन्तामिण के क्कब में पहुँचते ही एक नवीन लहर दौड़ गई। नित्य-प्रित की तरह खेल न खेलकर कुछ बे-मन का खेल खेलने लगा—कई बार हारते-हारते बाज़ी पलटी। यूनिवर्सिटी क्कब में यह क्कब 'मिण क्कब' कहा जाता था। चिन्ता शब्द को निकालकर वास्तव में यह चिन्तामिण के नाम का निश्चिन्त क्कब बन गया था, वही उसका सर्वेसर्वा था। रोज नए खिलाड़ी स्त्राते स्त्रीर चिन्ता के सामने सिर भुका कर विजय-पन्न लिख जाते । यह क्रवगंगा माता की गोद में सुहाने तट पर आँख उठाए खिलाड़ियों के स्वागतार्थ सदैव तत्पर रहता था । चिन्तामिण के मुँह से अचानक निकल गया, "श्रभी कामिनी नहीं आई ?" वह कह तो गया किन्तु फिर से 'प्रसाद' कहना भूल गया । कहकर कमान से निकले तीर को वापस लौटाने का विफल प्रयत्न करने लगा । उसके प्रतिद्वन्द्वी नवल ने यह कहकर कि "विभक्ति-रहित पदों से ही 'समास' बना करता है ।" मिण-क्रव एक ठहाके से गूँज उठा । सभी उपस्थित व्यक्ति इस साहित्यिक मनोविनोद की रस-धारा में डुबकी लगाने लगे । चिन्तामिण की मुखा-कृति ने लिजत आँखों से विरोध प्रकट करते हुए भी नवल का ही साथ देने का अभिनय किया । तब तक जलपान का सामान तैयार हो चुका था । क्रव के नौकर ने संकेत से चिन्तामिण को बतलाया ।

चिन्तामिण ने खेल बन्द करके सहपाठियों एवं स्रागंतुकों को चलने का स्राग्रह किया। दो-एक पुराने विचार के लोगों को छोड़कर सभी टेबुल के पास जाकर खड़े हो गये। चिन्तामिण ने उन स्रलग खड़े हुए सज्जनों को फलों से लदे टेबुल के पास स्रलग स्रपने हाथों कुर्सी रखकर बैठाया। तरह-तरह के मिष्टान्न, केक स्रीर चाय सब कुछ तो था। 'विटामिन' वाले फल भी थे। कामिनी स्रीर चिन्ता सब का मुँह जोहते रहे। नवल फिर बोल उठा— ''स्रगर कामिनी भी खेल में शरीक हुई होती तो कामिनी का यह 'प्रसाद' कहाँ से मिलता ?''

कामिनी ने कहा — यह सब आप ही की बदौलत है।" एक हँसोड़ ने कहा— "बदला तो खूब लिया। वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता के ऐसे प्रीति-भोजों से ही एक दूसरी दुनिया की रचना होती जा रही है।" उसी हॅंसोड़ के शब्दों में सबने ऋपनी हँसी का खुमार निकाला।

मित्रों के विदा हो जाने पर कामिनी ने चिन्तामणि से कहा-"अप्रगर श्रापको मेरी हँसी ही करवानी थीतो यह सब क्यों किया? नवल को मैं फूटी ऋषाँखों से भी नहीं देखना चाहती किन्त वह जरूर इस श्चवसर की ताक में रहता है श्रीर मुभे बोलना ही पड़ता है। श्चापकी सहानुभृति की मैं अवश्य भृखी हूँ। मगर उसके यह मानी नहीं हैं कि श्राप मुभे श्रपनी चेरी बना लें। मैं यह भी जानती हूँ कि यह स्कल की श्रोर कालेज की दोस्ती चन्द दिनों की बहार है। सावन की हरियाली सब दिन नहीं रहती। क्या मुभे यह पता नहीं है कि आपके साथ आपके कमरे में जो नादान कंगाल ऋखिलेश रहता है उसकी......से ऋषिकी श्रपरिचित दोस्ती नहीं है ? श्राज ही जो पत्र श्रापने डाक में छोड़ा है क्या वह मुफ्ते आपसे अलग होने की एक खतरे की घंटी नहीं है ? वायुयानों से बम गिराने के बाद तो 'खतरा दूर' का भोंपू बजता है, किन्तु यहाँ 'खतरा-स्राया' -- इसका भोंपू तो बज चुका, मगर खतरा दर का भोंपू तो शायद ही बजे। लीजिए, यह श्रापकी तरफ़ से मेरी भी श्राखिरी-श्रल-विदाई पार्टी हो गई !" उठकर जाने के पहले ही चिन्ता ने उसे अपने बाहपाश में ले अपनी श्रोर खींचा।

किन्तु आजकल की स्वास्थ्य वाली यूनिवर्सिटी के पीली-पीली सरसों जैसा शरीर उसे सँभाल न पाया । परिणाम यह हुआ कि कई सेट फूटे, टेबुल खड़बड़ाये । नौकर 'दुर-दुर' की आवाज़ लगाता डंडा लेकर वहाँ पहुँचा । खैरियत यह हुई कि टार्च का प्रकाश कर देने से कोई गंभीर घटना न हो पाई । बिना बोले चिन्ता ने अपनी साहकिल उठाई और कामिनी ने ऋपनी। नौकर ने बटन दबाकर प्रकाश किया। वह भी वहीं से यही कहता निकला कि "देखें, यह टूटे प्याले फिर कब क्रब में जुटते हैं ?"

यहाँ होस्टल में ऋिखलेश संध्या-पूजा एवं व्यायामादि से निवृत्त होकर चिन्तामिण की राह देखता-देखता कुछ ऊँघने लगा। ऊँघते ऊँघते वह सो भी गया। नींद खुली, घड़ी में देखा तो ग्यारह बजने जा रहे हैं। ऋब तक चिन्ता न ऋाया। ऋब इसकी चिन्ता उत्तरोत्तर बढने लगी।

चिन्ता के विषय में त्राखिलेश यही सोचा करता कि कुलटा कामिनी इसे ले इबेगी। बड़े घर के लड़के इसी तरह बिगड़ा करते हैं। सिद्धान्त की बातें तो पस्तकों से छाँट कर सभी वाद-विवाद में पट हो जाते हैं: मगर कितने उन सिद्धान्तों पर चलते हैं ? यही रवैया चिन्ता ने भी श्रक्तियार किया है। सह-शिचा से बहत-से श्रनर्थ हो जाते हैं। ऐसे कितने भीष्म पितामह यहाँ इकट्रे होते हैं जो आजन्म ब्रह्मचारी रह सकते हैं। यहाँ तो जवानी आरम्भ होने के पहले ही बुढापा घर दबाता है। पीले-पीले मुहाँसे वाले मोतीचूर के लड्डू जर्द चेहरों पर दिखलाई देते हैं। कोई पानी का सहारा लेकर कवि-सम्मेलनों में अपनी कविता का रसास्वादन कराता है, तो कोई पान की गिलौरियों को ही श्राधार बना कर मैदान मारता है। हाथ में घड़ी, श्रांख में ऐनक, पैर में चप्पल, पतली धोती. जेब में कवितात्रों की कटिंग स्त्रौर बड़े महात्मास्त्रों की श्रोज भरी चन्द दलीलें। यही संज्ञेप में यूनिवर्सिटी श्रौर कालेजों के नवयुवकों की पहिचान का नुसखा है। घरवाले समभते हैं, परिश्रम से यह दशा हो जाती है, लेकिन उन्हें तो भुलावे में रखकर अपना उल्लू सीधा किया जाता है। श्राज चिन्ता श्रावें तो उनसे में पूछूँगा — दुनिया का कीन सा उत्तरदायित्व श्राप सँभाल सकते हैं १ श्रव तक तो श्रापने एम० ए० फ़ाइनल कर लिया होता। इसी लापरवाही से मेरे साथी बने। खैर, इसी साल सही। एम० ए० फ़ाइनल की परीचा में बैठना है श्रीर यहाँ क्रव में दौर चल रहा है। बस वहीं होंगे श्रीर कहीं जा नहीं सकते। वह सामने लड़खड़ाते हुए श्रा तो रहे हैं। साइकिल में बत्ती भी नहीं है। पुलिस वाले जाने-पहिचाने श्रीर स्टुडेंटों को कानूनी शिकंजे में कसना ठीक नहीं समभते। गँवार श्रीर देहातियों के लिए ही उनका कानून है। श्राते ही धड़ाम से चारपाई पर गिरेंगे, हजारों वहाने बनाएँगे। मुभे क्या पड़ी है। लेकिन नहीं, गाँव-घर के रईस के लड़के ठहरे, इनको बिगड़ते देखकर मनुष्यता का भी कुछ तकाजा होता है। समभाऊँ- बुभाऊँ, मान जाएँ, राह रास्ते पर श्रा जाएँ तो ठीक ही है, नहीं तो इसका परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा मुभे-थोड़े ही।

चिन्ता ने साइकिल बाहर बरामदे में खड़ी करके भीतर श्राने के पहले ही कहा—''श्रिखिलेश तुम ने श्रभी तक खाना नहीं खाया? मैं तो खा चुका हूँ। क्या कहूँ श्रपनी याद को! जाते वक्त कहना भूल गया कि क्रब में श्राज प्रीति-भोज है। तुम चटपट खाना खा लो। खाना काफी टंडा हो चुका होगा। चमा करना, मेरे कारण तुमको कभी-कभी बहुत कष्ट उटाना पड़ता है।''

. "कष्ट सहने के लिए ही तो हम गरीव इस दुनिया में आरे हैं। और सुख-वैभव लूटने आप जैसे अमीर शाहजादे।" अखिलेश ने कह तो दिया पर मन ही मन सकुचाने लगा। यह जानकर कि चिन्ता इस वक् होश में नहीं है उसे कुछ संतोष हुन्ना। उसने चिन्ता से कहा— "श्रच्छा सो जान्नो। श्रव इस वक्त तो मैं खाना खाऊँगा नहीं।"

"थोड़ा सा गर्म दूध ही पी लो, जाड़े की रात बड़ी होती है।" चिन्ता ने कहा।

त्र्राखिलेश ने श्राँगीठी पर रखा गर्म दूध उतारा श्रौर पीकर सो रहा।

उधर जब कामिनी ऋपने होस्टल में पहुँची, तो उसकी साइकिल फेल हो गई। हवा न रही। उसने पम्प से फिर हवा करना चाहा, मगर पंक्चर हो जाने से वह इस काम में सफल न हो सकी। खैर, किसी तरह फाटक से ऋपने कमरे तक वह साइकिल घसीटते हुए पहुँची। नौकर ने ऋपवाज़ दी, ''कौन ?''

कामिनी ने बिना कुछ प्रत्युत्तर दिये ही कमरे में पैर रखा। साइकिल बाहर ही छोड़ी। एक गिलास गर्म दूध पीकर वह भी चारपाई पर पड़ रही। उसके दिल में एक प्रकार की धड़कन श्रौर उलफन-सी होने लगी। कभी वह सोचती मैंने बुरा किया जो चिन्ता को मुँह लगा कर चिढ़ाया। फिर कहती श्रच्छा किया, श्रव वह मेरा पिंड छोड़ देगा। ठीक किया। स्त्री-जाति को पुरुष के साथ श्रविवाहित श्रवस्था में इस प्रकार हिल-मिल जाना शोभा नहीं देता। लेकिन नहीं, पाश्चात्य सभ्यता के हामी हम जैसों को सभ्य श्रौर नई रोशनी वाली कहकर श्रपने समाज की उन्नति किया चाहते हैं। मैं बिगड़ रही हूँ इसका खयाल मुफे श्राज पहली ही बार हुश्रा है। खैर, देखा जायेगा। श्रगर चिन्ता न बोला तो ठीक ही है। श्रगर बेहया बनकर बोला तो भी मैं न बोलने

की ही चेष्टा करूँगी। अगर यह भी न हुआ तो यहाँ से अपना सम्बन्ध तोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाऊँगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। किसी की बन्दी बनकर भी इस अप्रमान से ख़ुटकारा पाऊँ मेरी अन्तरात्मा यही कह रही है। मेरे पिछले कारनामे धू-धू करती चिता में जल रहे हैं स्त्रीर मैं उन्हें देखकर प्रसन्न हो रही हूँ। दुनिया में प्रेम की श्रनुभृति भी क्या वस्तु है। यदि प्रेम विशुद्ध वेदी पर श्राहृति देने के लिए बैठा हो तो सौन्दर्य भी प्रेम का उपकरण मात्र है, किन्तु सौन्दर्योपासक किसी कुसुम को हाथ थोड़े ही लगाता है। वह तो उसकी सवास से ही अपने मद-मत्त चित्त को आश्वासन दे लेता है। प्रेम! तू ने साचात्कार होते समय मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट कर दी ? उसका सौन्दर्य जिस पर मैं लट्टू होकर नाचने लग गई, क्या वह ईश्वरोपासना का कोई साधन था ? नहीं, वह तो दुनिया को मतवाली दुनिया में बदलने वाला था, वह तो फँकोरा देने वाला पवन था, श्रीर चाणिक सुख का श्राभास मात्रथा। त्रव चिन्ता-क्रव छटा. मिण बुभ गई, श्रव मेरी श्रान्तरिक मिण जगमगाएगी, जिसके प्रकाश में मैं इस मायावी दुनिया को अञ्छी तरह देख सकँगी। समभ-ब्रभकर कदम उठाऊँगी। इसी उधेड़-बुन में चार बज गये, मुर्गे ने बाँग दी तब उसे नींद श्रा गई। स्वप्न में वह क्या देखती है कि-देव-दूत श्राये श्रीर उसे उठाने का प्रयत करने लगे। कान में श्रावाज श्राई-- "तूने बुरा किया; किसी के दिल को ठेंस पहुँचाना अञ्चला नहीं।" "क्या उसने मुभे ठेंस नहीं पहुँचायी ?" उत्तर मिला—"त्र्रवश्य, लेकिन क्या उसका बदला यही था ?" ऋाँख खुल गई। टेलीफोन को कान से

लगाया तो सुना—"हल्लो कामिनी!" यह तो चिन्ता की आवाज मालूम होती है। टेलीफोन को अलग उठाकर रख दिया। फिर वही आवाज़, नहीं मानेगा हत्यारा, उत्तर दे देना ही पड़ेगा जिससे वह इधर का रास्ता तो छोड़े। "हलो चिन्ता, अब तुम्हारी चिन्ता मुफे नहीं रही। इसका कारण तुम स्वयं हो। मैं अब उस राह से दूर हट कर, किसी दूसरी ओर जा रही हूँ। मेरे लिए प्रयत्न न करना। मैं अपने इस बन्दी जीवन से ऊब गई हूँ। बस मेरे लिए प्रयत्न न करना। अब आन्तिम बार का नमस्कार स्वीकार करो। मैं बिस्तर बाँधे तैयार हूँ। तुम यहाँ आकर मुक्ते न पाओगे। इसलिए आने का कष्ट न करना, नहीं तो मुफे भी कष्ट होगा। जो कुछ व्यवहार हमारा-तुम्हारा था, उसे यहाँ की दुनिया अच्छी तरह जान चुकी है, मगर फिर भी मैं यही कहूँगी कि हम दोनों अपनी जवान से उसकी पुनरावृत्ति न करेंगे, यही अन्तिम चिनय है। लो, मैं चली!"

चिन्ता के हाथों से टेलीफोन गिर गया। वह निस्तेज-सा हो गया। श्राखिलेश ने उसे सँभाला। वह भी सारी बातें सुन रहा था। इसी लिए उसने कहना श्रारम्भ किया— "वह तो गई, नेक राह पर श्रपने मन से श्रीर श्रव तुम उसके मन से श्रच्छे मार्ग पर चलो। लो, यह पत्र तुम्हारे पिता का श्राया है। उन्होंने तुम्हारे इंगलैंड जाने के लिए पास-पोर्ट भी मँगा लिया है। कल ही वे श्रावेंगे, तुम सचेष्ट होकर श्रव से ही श्रपना भविष्य सुधारने का प्रयक्त करो।"

चिन्ता ने दुःख भरी आपाँखों से अखिलेश को देखा और कहा— ''क्या कहा, पिताजी आवेंगे और मुक्ते इंगलैंड भेजने के लिए ! ख़ैर, एम॰ ए॰ की फाइनल परीचा इस साल तो देने का विचार ही नहीं है। वहीं इसकी भी परीचा दे लूँगा। इसके पहले कि मैं वहाँ जाऊँ तुम-से सगे श्रौर सच्चे मित्र का गुर्ण-गान कर लूँ। तुमने मुभ्ने बहुत सँभाला बड़े-बड़े गड्ढों से निकाला। तुम्हारा उपकार श्राजीवन न भूलूँगा। यह शरीर जहाँ रहेगा वहाँ से ही यथासाध्य तुम्हें सुखी देखने का प्रयत्न करेगा।"

ऋखिलेश ने डबडबाई ऋाँखों से ऋाँसू पोंछ कर ऋपनी रुखाइयों के लिए च्रमा माँगी।

चिन्ता श्रौर कामिनी की मित्रता की बात यूनिवर्सिटी में फैल गई थी, जिस स्रोर दोनों निकलते लोगों की उँगलियाँ उठतीं; रास्ता चलना मोहाल था। भगवान न करे कि कोई स्कूल श्रीर कालेज में सबकी श्रीखों में गड़ने लगे जिसके लिए ऐसा हो जाता है उसका पढना-लिखना तो जाता ही है पर उसका सामाजिक जीवन भी दुःखमय श्रीर किरिकरा हो जाता है। चिन्ता तो धनी घर का लड़का था कामिनी भी उसी तरह की थी। युनिवर्सिटी छोड़ कर भी दोनों का जीवन व्यतीत हो सकता था श्रीर त्रानन्द से । कुछ नौकरी श्रीर जीविकोपार्जन की चाह से दोनों नहीं पढ़ रहे थे। ज्ञान-वृद्धि भी उद्देश्य नहीं था, केवल मन-बहुलाव ऋौर धन की शोभा ही इनके यूनिवर्सिटी-प्रवेश का महान् उद्देश्य था। चिन्ता श्रीर कामिनी का रंग-ढंग देख कर लोग यही समस्तते थे कि इनकी मित्रता नहीं टूट सकती, मगर स्कूल श्रीर कालेज की दोस्ती में कहाँ तक तत्व रहा करता है इसका भी पता लोगों को था। श्रचानक कामिनी के गायब होने श्रौर चिन्ता के विलायत जाने

पर सबको अच्छी तरह जात ही हो गया। दैव-योग से चिन्ता तो अच्छे मार्ग पर गया, मगर कामिनी का क्या होगा ? यह तो समय की धारा ही बतावेगी। लेकिन हाँ, यदि उसने शमशान-वैराग्य के कारण ऐसा नहीं किया है जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है तो फिर वह एक दिन स्वर्ण की तरह समाज के बीच खरी उतरेगी, समाज उसे आदर देगा और चिन्ता को भी आगो चल कर इसकी सफाई देनी होगी।

इस प्रकार दोनों ने ऋपना भविष्य बहते पानी में डाल दिया— न जाने वह किधर बहाकर इन्हें ले जावेगा। इसकी चिन्ता यूनिवर्सिटी में सबको थी विशेषकर ऋखिलेश को। वह रात-दिन चिन्ता ऋौर कामिनी की हित-चिंत्वना बराबर किया करता था। ईश्वर से मनाता कि दोनों का चरित्र समाज के लिए ऋादर्श ऋौर खरा उतरे।

## पाँचवाँ परिच्छेद

आप्रिया भाई श्रिखिलेश का समाचार इन दिनों न पाकर कुछ खिन्न-सी रहा करती थी। वह इसे छिपाने का लाख प्रयत्न करती, पर छिपा न पाती थी। लोग इसे देखकर श्रापस में एक दूसरे से पूछ बैठते थे कि क्या कारण है, इसके उदास रहने का !

कोई कहता—वही बिहारीमल का लड़का चिन्ता—इसकी चिन्ता का कारण है। कोई कहता—जब तक वह यहाँ था, श्रौर जब-जब वह यहाँ श्राता है; तब तब वह उससे खुले दिल से बातें करती थी। मगर शहरियों का क्या ठिकाना—कहीं उसका दिल दूसरी जगह फँस गया हो। श्रक्षिमा जैसी लाखों उसका सिजदा करने के लिए तैयार होंगी। है वह भी सुन्दर श्रौर छरहरे बदन का छोकरा! उसकी मधुर मुस्कान पर न जाने कितनी श्रक्षिमा निछावर होने को तत्पर होंगी। श्रौर तो कोई नहीं, पुरोहित सरजूपसादजी इसकी श्रिधक टोह में रहा करते थे। यद्यपि बेहयाई का बुरका डालकर माफी माँग श्राये थे। सब कुछ किया, मगर तब भी ईर्ष्या की श्राग उनके हृदय में बराबर धषकती ही जा रही थी। घघके क्यों न ? उनकी जीविका इसी पाठशाला की बदौलत चला करती थी। वेतन से श्रिधिक इधर-उधर की श्रामदनी से तोंद भरती थी श्रीर ठाकुरजी का भोग भी बड़ी सज-धज से लगा करता था।

स्राज-कल के परोहितों स्रीर गुरुस्रों का प्राय: यही हाल हुस्रा करता है, जिस पत्तल में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। जिसकी दी दिचिणा से पेट भरता है, उसी की बदनामी करते नहीं ऋघाते। जहाँ गुरु वशिष्ठ स्त्रीर विश्वामित्र जैसे कुल-गुरु स्त्रीर पूज्य थे; संसार का भला करने के लिए श्रपने यजमानों को बराबर उभारते श्रीर उनकी सहायता से धर्म-राज्य स्थापित किया करते थे, वहीं आज निरक्तर भट्टाचार्य गुरु श्रीर पुरोहित दान-दक्षिणा के लिए भगड़ते देखे जाते हैं। पता नहीं, समाज का क्या सारा श्रंग ही क़रीति-घुन के श्राक्रमण्-त्तेत्र में त्रा गया है १ पुरुष-समाज तो क्रिधिकांशतया इन्हें तिरस्कृत कर चुका है लेकिन स्त्रियों की बदौलत आज भी इनकी रोटी आनन्द से चल रही है। हजारों तरह के ढोंग करके अपनी प्रसिद्धि करना इनका काम हो रहा है। समाज को ऋब ये बहुत दिनों तक घोखा न दे सकेंगे। पश स्त्रीर पची भी स्रपना हित स्त्रीर स्रहित पहिचानते हैं। स्रव ये श्रिधिक दिन तक समाज की श्रांखों में पट्टी बाँध कर, तेली के बैल की तरह कील्ह्र में न जीत पार्वेगे। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा समाज फ़कीर बन कर जंगलों की राह लेने की तैयारी कर रहा है। यूरोप में जब तक पोपों का राज था, समाज के ऊपर पूर्ण अधिकार था, तब तक वह इतना समृद्धिशाली न हो सका था: मगर जब उसने इन्हें समाज से दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका, दुनिया को दिखा दिया कि ईश्वर श्रासमान में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मनुष्य के साहस में रहता है। शक्ति श्रीर बल इस प्रकार श्रंध-विश्वास करने पर सहायक नहीं होते।

सरजूप्रसादजी ठीक इसी तरह के बीसवीं सदी के पुरोहित थे। सच बात तो यह थी कि लड़िकयों की बदौलत ही उनकी पाठशाला चला करती थी। श्रक्षियां के कन्या-पाठशाला के खुल जाने से लोगों ने एक स्त्री श्रध्यापिका की देख-रेख में श्रपनी लड़िकयों को शिचा देना उसकी श्रपेचा श्रधिक श्रच्छा समभा। क्योंकि पहले लड़के-लड़िकयाँ साथ-साथ पढ़ा करते थे, इसलिए लोग स्त्री-शिचा का विरोध करते थे। कन्या-पाठशाला के खुल जाने से वैसी परिस्थिति न रही। लोग प्रसन्न थे। लेकिन यही बात पुरोहितजी को खलती थी।

श्रविश्वमा बीमार है, चारपाई पर पड़े कई दिन हो गये। उसके पेट में एक प्रकार का श्रूल उठता श्रौर कलेजे में पीड़ा होती। रह-रह कर दर्द बढ़ता जाता है। डाक्टर, वैद्य, हकीम सब ने जवाब दे दिया। उसका शरीर भी काफी पीला पड़ गया श्रौर मुँह का स्वाद बिगड़ गया। सुखरानी भी सूख कर काँटा हो गई श्रौर उमानाथ तो बावले हो चले थे।

कोई कहता—पेट का श्रापरेशन होना चाहिए; कोई कहता—िकसी नर्स श्रथवा दाई को बुला कर दिखाना चाहिए। गाँव-घर की श्रोरतें कुछ श्रोर ही कहतीं। बदन का पीलापन एवं मुँह का स्वाद फीका पड़ना, यह तो किसी दूसरे ही रोग के लच्च ए हैं। उनको तो पूरा विश्वास हो गया कि हो न हो दाल में कुछ काला ज़रूर है।

पुरोहित सरज्यसाद की तो श्रव पाँचों घी में थीं। उनका दिमाग सातवें श्रासमान पर चक्कर लगाने लगा। भटपट उमानाथ की बिरादरी एकत्र की गई श्रौर बिना कुछ समभे-बूभे ही टाट-बाहर का फतवा दे दिया गया। पुरोहित की मनचाही बात श्रव हो गई। श्रौर मन ही मन कहने लगे कि श्रव उमानाथ श्रौर सुखरानी को मेरी उसकी चमा-प्रार्थना का मेद मालूम होगा।

बलजोर भी उस पंचायत में शरीक था। उससे यह श्रनाचार न देखा गया. लेकिन बेचारा श्रकेला था हिम्मत करके उसने कहा--"श्राप लोग श्रपने निश्चय पर फिर से विचार कर लीजिए। पुरोहितजी, ऐसा न हो कि आपको फिर अविशास का भूत सिर पर सवार हो कर परेशान करने लगे। वाह रे, कलियुगी दुनिया! तेरा नंगा नृत्य कुतृहल ज़रूर पैदा करता है, परन्तु परिणाम उसका भयंकर हुन्ना करता है। कहाँ आज अरुशिमा सरीखी समाज का कोड्--निरचरता--का नाश करने वाली देवी की पूजा होनी चाहिए थी. उसकी रुग्णा-वस्था में लोगों की सहानुभूति ऋषेित्त थी; सुखरानी ऋौर उमानाथ का दवा-दारू में हाथ बँटाना चाहिए था स्त्रीर कहाँ स्त्राज विपद-श्राकान्त कुटम्ब को टाट-बाहर का फ़तवा सुनाया जा रहा है! धन्य रे स्वार्थ ! तू किससे क्या नहीं करा सकता ! मैं तो कहता हूँ — निर्देष श्रक्शिमा की कान्ति इससे श्रीर उज्ज्वल होगी, उसका मान श्रीर बढेगा और वह अपनी द्विगणित शक्ति से समाज-सेविका बन कर संसार के बीच चमकेगी।"

"रहने दो सफ़ाई! यहाँ श्रदालत थोड़े ही लगी है! माई-विरादरी

कोई काम देगा—कोई साथ जावेगा ? यही अपना धर्म, कर्त्तं व्य तथा ईमानदारी ही काम आवेगी।" पुरोहित ने ऊँचे स्वर में गरज कर कहा। "पता चलेगा, जब यह मामला थाना पुलिस और अदालत में पहुँच जावेगा। जब मोल-माव होने लगेगा, तब उमानाथ, सुखरानी एवं बलजोर को पता चलेगा। मैं कहता हूँ रोगी ही सही, किन्तु क्या यह बात गलत और फूठ है कि चिन्ता—अरे वही यहाँ के जमींदार बिहारीमल का सपूत—प्रजा-हित-रच्चक, यहाँ आने पर अधिमा से धुल-मिलकर बातें नहीं करता था? क्या विहारीमल को ही यहाँ की जमींदारी खरीदनी थी और उमानाथ को उनका जिलेदार होना था? क्या ये सब बातें आज के परिणाम की भूमिका-मात्र नहीं थीं? मैं तो कहता हूँ और जोर देकर कहता हूँ कि मैं न तो उनकी बिरादरी का हूँ और न उनके टाट-भात और हुका-पानी में ही शरीक! हाँ, यह तो पुरोहिती कर्म का रिश्तां ही हमसे सब कुछ करा रहा है।"

इतना कह कर पुरोहित ने ऐसा नाक-भौंह सिकोड़ा कि देखने वालों को सचमुच उनकी आकृति से घटना के ठीक होने का आभास मिलने लगा। पुरोहित ने फिर रोनी सूरत बना कर कहा—"धर्म की नाव मत डुबाओ, इसीसे आज अकाल पड़ रहा है। वरसने वाले बादल शुष्क और नीरस होते जा रहे हैं, खड़ी खेती सूखती जा रही है, इस पर भी पाप और अनाचार करने वाले बरसाती मेढकों की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे, अब तक तो गरीब का कोई मामला होता, तो सब दुर-दुर और इट-हट कहने लगते; मगर अमीर तिस पर जमींदार के पियादा और जिलेदार; नहीं-नहीं, सर्वेंसर्वा। तो फिर उनकी ओर

श्चगर वह दस-पाँच ब्रह्म-हत्या भी कर डालें, गऊ मार डालें, तो भी कोई निगाह नहीं उठा सकता। विरादरी के मामले में कैसा धनी श्चौर कैसा गरीव! टाट, भात श्चौर विरादरी में सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, इसी से समाज की गाड़ी व्यवस्थित रूप से चलती है। इसके विपरीत मन-मानी घर जानी होने पर श्चव्यवस्था उत्पन्न होकर सब का सर्वनाश कर डालती है। मुक्ते श्चाप कहेंगे—श्चापसे क्या मतलब? गुरु श्चौर पुरोहित इसी लिए ईश्वर के घर से श्चाते हैं, मैं श्चपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहा हूँ श्चौर नहीं तो फिर श्चापके जी में जो श्चाये कीजिए।"

"नहीं, पुरोहितजी! 'बदला और पेट' यह दो चीजें आपसे आज यह फतवा दिलवा कर अनर्थ करा रही हैं।'' बलजोर ने फिर कहा— "मैं तो साफ तौर पर लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि चन्द्रमा के कलंक की बात भले ही सत्य और सही निकल जावे, सूर्य-भगवान में प्रकाश की जगह अन्धकार ले ले, कुमुदिनी चन्द्र को देख कर एवं सरोज भानु को पाकर भले ही विकसित न हों; किन्तु अविश्वमा प्रातः-कालीन जैसी ऊषा होकर फिर जगमगाएगी।''

पुरोहित ने कहा—"बहुत हो चुकी वकालत! मेहनताना श्रव काफी मिल जावेगा। सुखरानी जी भर कर तुम्हें सराहेगी; उमानाथ लगान का खाता बेबाक कर देंगे।"

बलजोर ने कहा--- "श्रागर ज्यादा बकवक लगाश्रोगे, तो ब्रह्महत्या का दोष लेने में भी हम संकोच न करेंगे।"

लोगों ने कहा-"हँ, हँ, यह क्या कहा? पुरोहितजी, चलिए

बात-बात में बतंगड़ न हो जावे; हम लोग श्रपना काम कर रहे हैं श्रौर बलजोर श्रपना करें।"

बलजोर को इतना गुस्सा चढ़ा था कि अगर लोग उसे पकड़ न लेते, तो वह पुरोहित का लोहू जरूर चूस लेता । इस हट्टे-कट्टे विशाल शरीर के पँचहत्थे जवान की काली-कल्यूटी सूरत ने पुरोहित के प्राण-पखेरू उड़ा दिये । खिसियानी बिल्ली की तरह दाँत निकाले खड़े रहे । उसकी भयावनी सूरत रह-रह कर पुरोहित को निहारती, वह कदम उठाता मगर बेबसी और लाचारी से बढ़ा न पाता था ।

इधर तो यह हो रहा था और उधर उमानाथ और सुखरानी रोनी सुरत बनाये अक्षिमा की दवा-दारू में निमग्न थे; बिहारीमल भी इस वक्त छावनी में बनारस से आगाये थे। पुरोहित की सारी कार्रवाई उन्हें मालूम हो चुकी थी। वह इसकी खबर पुलिस को करने बाले ही थे कि उमानाथ ने वहाँ पहुँच कर उन्हें इस काम से रोका। और कहा—

"सेठजी, जो जैसा करता है; उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। संसार का इतिहास, वेद-शास्त्र और किंवदिन्तर्यां सभी पुकार-पुकार कर इस बात की गवाही दे रही हैं। अवश्यिमा अगर सच्ची और निष्कलंक है तो वह पुरोहित के कीचड़ उछालने से नहीं घबरायेगी। उसके सु-मन में घब्बा नहीं लगेगा। चिन्ता यदि सचमुच निरपराध है तो उसे कोई अपराधी नहीं बना सकता यह ध्रव सत्य है।"

बिहारीमल अपने मन ही मन पुरोहित श्रौर उमानाथ की तुलना करने लगे। श्रौर यही निश्चय किया—''हने को हनै; दोष-पाप न

गनै। "इतने में बलजोर ने पहुँच कर विद्यारीमल के क्रोध की आग में अपनी बातों से घी की आहित डाल कर उसे प्रज्वलित करना चाहा।

उमानाथ ने पहले बलजोर की भरपेट सराहना की, फिर समभा कर कहने लगे— "भाई, इतना जल्द आपे से बाहर न होना चाहिए। हो सकता है कि उनके फतवे से ही अविश्वामा की बीमारी कुछ घटे। यह मैं कैसे कह सकता हूँ कि अविश्वामा सर्वथा निर्दोषी है। यह तो दुनिया है चलने दो, समय स्वयं इन बातों का निर्णय करेगा। हमारा और हमारे विपिच्चियों का मामला सर्वशिक्तमान जगदीश्वर ही निपटाएगा।"

"नहीं, इसके पहले मेरे हाथ का घूँसा इसका फैसला करेगा।" बलजोर ने दौंत पीस कर कहा।

उमानाथ ने कहा—"पाशिवक व्यवहारों से तुम किसी के हृदय पर श्रिधिकार नहीं कर सकते। देखते नहीं हो श्राज बिहारीमल का स्थान हर मर्द श्रीर श्रीरत के दिलों में है, मगर उन राजा-नवाबों की जमींदारी की तरफ़ निगाह दौड़ाश्रो, तो तुम्हें पता चलेगा कि उनकी रिश्राया के दिलों में उनके प्रति कैसी दुर्भावना प्रगट हो गई है। श्रवसर पाते ही वह भीषण ज्वालामुखी का विस्फोट होगा कि कोई मानवी एवं पाशिवक शक्ति उसे रोकने में समर्थ न हो सकेगी। मैं तुम्हें श्रागाह किये देता हूँ कि दुनिया में तलवार का राज्य श्रीर सैनिक शासन का श्राधिपत्य चंद रोजा हुश्रा करता है, स्थायी नहीं। तुम्हें शान्ति श्रीर धैर्य से काम लेने की श्रावश्यकता है। तुम भी पुरोहिती-प्रवृत्ति न श्रिक्तियार करो। तुम्हें दैवी-शक्ति का सहारा लेकर श्रासुरी

शक्तियों के संहार करने के लिए तत्पर होना है। कल जब देश श्रौर राष्ट्र का स्वाल सामने श्राएगा, एक महा प्रवल राज-शक्ति के मद में जब हम पिसे जाने लगेंगे, तो दूध की तरह उफान लेने वाले मनुष्य उस परीचा में शीतल जल-बिन्दु बन कर ही पार पा सकेंगे।"

बलजोर ने कहा—''उमानाथ ठीक कहते हो, यह तो तुम्हारा ही कलेजा है कि जो सब सुनेगा ऋौर सहेगा। श्रक्णिमा वह निर्दोप बच्ची, श्राज पुरोहित की दुर्भावना का शिकार हो रही है; यह सब समय करा रहा है ऋौर कोई नहीं।"

श्रविषमा की पाठशाला में जाकर पहले डाकिए ने उसे श्रावाज दी मगर उसे वहाँ न पाकर वह सीधे उमानाथ के घर की तरफ़ बढ़ा। लिफ़ाफ़ा एक लड़के के हाथों घर के श्रंदर मेजवाकर वह श्रागे बढ़ा। सुखरानी ने कहा—''बेटी, देखो तो यह किसकी चिट्ठी श्राई है ?''

श्रुष्ठिमा की चित्त-वृत्ति इस समय कुछ स्वस्थ थी, दर्द भी कुछ कम हो गया था। वह तिकए के सहारे उठ बैठी। लिफ़ाफ़ा फाड़ा। उसमें से दो पत्र मिले। एक पर श्रुखिलेश श्रौर दूसरे पर चिन्ता के हस्ताच्चर देखकर चित्त में ढाढ़स हुश्रा। पढ़कर उसने दोनों पत्रों को छाती से लगाया। इन पत्रों ने जड़ी-बूटी के पत्तों का-सा चमत्कार दिखाया। जिस पत्र के कोने पर चिन्ता लिखा हुश्रा था उसे पढ़ने लगी—पिताजी ने पासपोर्ट मेज दिया है। वह डाक से मेरे पास श्राता ही होगा। रुपयों का भी प्रबंध हो चुका है। मैं कल या परसों की एक्सप्रेस से श्रुथवा बाम्बेमेल से बम्बई के लिए रवाना हो जाऊँगा। वहाँ से इंगलेंड जाना है। इसे पढ़ कर श्रुरुिया। विह्नल हो गई। वह मन

में कहने लगी, स्वस्थ होती तो विदाई देने जाती। उन्हें समभाती, श्रापनी भारतीय संस्कृति वहाँ न छोड़ना। मगर क्या करूँ विवश हूँ। पिता बिहारीमल को ही समभाती, क्या यहाँ विद्या-प्राप्ति में कोई बड़ी श्राड़चन है जो श्राप उन्हें दूर देश विलायत मेजकर विलायती बनाना चाहते हैं १ पाश्चात्य सभ्यता की देन क्या श्राभी तीन सौ सालों में हमें नहीं मिली १ हमारी रग-रग में गुलामी कूट-कूटकर श्रापना घर कर गई है, तिस पर भी हम उसके पीछे बावले बने घूम रहे हैं। मातृ-भाषा श्रीर स्वदेश की दुर्गति यही भावनाएँ करा रही हैं।

सुलरानी ने पूछा-"दोनों बच्चे मज़े में तो हैं न ?"

''हाँ, बहुत मजे में। अब एक देश में और दूसरा विदेश में, दो प्रकार से मातृ-भूमि की सेवा में तत्पर होनेवाले हैं। एक सरकारी राज-शृंखला की कड़ी का काम देगा और दूसरा देश-भक्ति की जंजीरों में कस कर बँधेगा। यही भविष्य में होगा।' अविष्मा ने अपनी माँ से कहा।

"तुम्हारी ऊट-पटांग बातों का कुछ स्रोर-छोर मालूम नहीं देता, सिधे से क्यों नहीं कहती कि चिन्ता विलायत जा रहा है स्रौर स्रखिलेश बनारस में ही रहेगा। ठीक है, बिहारीमल को ईश्वर ने सब लायक बनाया है, धन-दौलत की यही शोभा है कि सन्तानों को उचित मार्ग पर लाने के लिए देश-विदेश हर जगह जाने स्रौर ज्ञानार्जन के लिए सुविधा मिले। हाँ, डर यही है कि वह कहीं पूरा साहब न हो जाय।" सुखरानी ने ज़रा चिन्तित होकर कहा।

उमानाथ ने घर पहुँचते ही ऋषिणमा की तबीयत ऋब कुछ सुधरी देखी। उन्होंने भी चिन्ता के विलायत जाने का सन्देश दिया—

"विद्योपार्जन के निमित्त जाना श्रेयस्कर श्रवश्य है; किन्तु संस्कृति का ऐसा तकाजा नहीं है। मगर श्रव तो श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ सारे संसार को एकसूत्र में नत्थी किये हुए हैं; वर्तमान श्रावागमन के साधनों ने दूरी का सवाल ही हल कर दिया। सब एक दूसरे के सम्पर्क में हैं किन्तु मनुष्यता के नाते एक दूसरे से श्रत्यन्त दूर। खैर, तुम विश्राम करो। सुना है कि पास ही नदी-तट पर एक पहुँची हुई संन्यासिनी श्राई हैं; उन्हीं को लिवा लाकर तुम्हें कल दिखाना है। वह दवा-दारू भी सुना है, श्रच्छा करती हैं।"

# छठा परिच्छेद

**र**नपुरा गाँव के पास ही कुछ दिनों से एक ची शाकाय युवती संन्या-सिनी कहीं से आ गई हैं। आस-पास के गाँव के लोगों की सुबह-शाम वहाँ काफी भीड़ लगी रहती है। वह स्थान जहाँ पुराने जीर्श-शीर्श मन्दिर में चील, कीए एवं चमगादड़ बसेरा लिया करते थे, हिंसक जंगली जन्तुत्रों का वह घर-सा बना था, गाँव से मन्दिर तक एक भुर-सट के श्रन्दर से होकर पगडंडी का यत्र-तत्र पता भी लगता था। ध्यान-पूर्वक देखने से यह मालूम होता था कि प्राचीन काल में किसी सिद्ध की जगह यह जरूर रही होगी । संन्यासिनी यहाँ कहाँ से स्त्रीर क्योंकर स्त्रा गई, लोग लाख कोशिश करते. मगर कहीं से सुराग न मिलता था। इनकी पूजा-श्रर्चना का विधान ही कुछ दूसरा रहता। किसी कार्य को सार्व-जिनक रूप देना, समाज की भलाई के विचार से श्रेयस्कर हुन्ना करता है; समाज की दुर्गति का प्रधान कारण यही है कि उसका विस्तृत रूप संकुचित-सा होता जा रहा है; उसका चेत्र जितना ही संकुचित होगा, उतना ही उसमें विकार श्रधिक केन्द्रीभूत होगा। दोषयुक्त समाज किसी

प्रकार उन्नित नहीं कर सकता। यही कारण है कि उदार समाज में हर व्यक्ति उचित स्थान पाता है श्रीर उसका विकास बराबर हुश्रा जाता है। मगर बन्धनों से जकड़ा समाज स्वयं श्रपने हाथ-पैर न खोल कर मृत-प्राय हो जाता है। संन्यासिनी समाज की इस कुंटित शक्ति को उभाइना चाहती थीं; इसी लिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग निकाला कि जिस पर बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के सभी चल कर श्रपना मनो-रथ पूर्ण कर सकते थे। जिस समाज का द्वार बिना रोक-टोक सब के लिए निर्वाध रूप से खुला रहता है, वह जल्द ही उन्नत होकर संसार में प्रख्यात हो जाता है श्रीर दूसरे समाज उसका श्रनुकरण करके श्रपना मार्ग भी प्रशस्त बना लिया करते हैं।

प्रातः श्रौर सायं सभी श्रास-पास के धार्मिक पुरुष श्रौर कुछ मनो-विनोदार्थी एक भारी संख्या में वहाँ एकत्र होते थे। सर्वप्रथम हवन होता, इसके बाद सार्वजनिक प्रार्थना होती। सन्यासिनी पहले स्वयं ऊँचे स्वर में निम्न पद गातीं श्रौर पीछे उसे सब दोहराते जाते थे। श्रन्तः में भारत-माता की जय के नारे लगाये जाते थे।

#### --पद---

हरिजन-जन की प्रीति-रीति मन में पहिचाने ॥टेक ॥ कोई किसी का है नहीं जग में, मोह-फाँस श्ररुमाने ॥हरि०॥ पीर पराई में जो लागे, भक्त उसी को जाने ॥हरि०॥ पूजा उसकी हर थल होते, देव-सिरस सब माने ॥हरि०॥ भीर परे पर पैदल श्राते, कहते सकल सयाने ॥हरि०॥ सुमिरन कर लो उस ईश्वर का, जिसकी हो सन्ताने ॥हरि०॥ धीरे-धीरे संन्यासिनी की प्रसिद्धि चारों स्रोर फैलने लगी। कुछ जड़ी-बूटियों से वे दवाई भी करती थीं। प्रार्थना के बाद प्रातः रोगियों का जमघट लग जाता था। यहाँ तो जितने वैद्य स्रोर हकीम बढ़ते जाते हैं; उससे कहीं ऋधिक रोगी। ऐसा विचार करते हुए उमानाथ भी स्रक्षिमा की हालत संन्यासिनी से कहने के लिए वहाँ पहुँचे।

उन्होंने देखा कि कुटी जगमगा रही है। गेरुग्राँ, वस्त्र धारण किये संन्यासिनी चरखा चलाती जाती ग्रीर समीपस्थ लोगों से कुछ वार्तालाप भी करती जाती हैं। संन्यासिनी ने एक सरल प्रकृति ग्रीर सहृदय व्यक्ति को प्रणाम करते देखा। देख कर वह मन ही मन कहने लगीं कि मेरा दिल इनकी ग्रीर न जाने क्यों श्रनायास ही खिचता जा रहा है; यह तो श्रपने पिता सरीखे मालूम हो रहे हैं। उसने उठकर उमानाथ का स्वागत किया ग्रीर उचित स्थान पर बैठाया।

उमानाथ श्रपनी राम-कहानी सुनाना प्रारम्भ करें, इसके पहले संन्यासिनी का रूप-रंग, उनका श्रोज श्रीर चमत्कार देखकर उमानाथ मग्न हो गये । उनका जी चाहने लगा इस रमणीक स्थान में रह कर ईश्वर-भजन करने का । श्रीर सोचा—इन्हीं का जीवन संसार में श्रलग-निराला सुखमय व्यतीत हो रहा है । ईश्वर-भजन श्रीर पूजा-पाठ से काम श्रीर दुनियावी भंभटों से कोई सम्बन्ध श्रीर सरोकार नहीं। देखने से तो पता नहीं चलता था लेकिन उमानाथ ने श्रनुभव से जान लिया कि संन्यासिनी किसी मानसिक पीड़ा से व्यग्न रहा करती हैं, जो उनकी प्रत्येक किया से प्रत्यच्च हुश्रा जाता था।

उमानाथ ने पूछा-"देवि, क्या इस स्रवस्था में संन्यासिनी होने

का कोई विशेष कारण उपस्थित हुआ था ?"

संन्यासिनी ने कहा-"यह बात तो समय के श्राधीन है: मैं श्रपने श्राप इसका कारण भी नहीं बता सकती। क्योंकि इसका पता सभे स्वयं नहीं है। समय ही इसका कारण बतावेगा। मुक्तसे इस बाने के धारण करने का कारण मेरा हृदय स्वयं पूछा करता है। उसे भी मैं यही बहाना करके टाल दिया करती हूँ। पता नहीं, यह बाना मुफे किस घाट लगाएगा। जहाँ तक बन पड़ता है जाति श्रीर समाज की सेवा करती हूँ । श्रीर इसे ही मुख्य पूजा-पाठ का श्रंग समभती श्रीर मानती हूँ। मेरे जीवन का उपांग यही है। केवल संन्यासियों की तरह गेरुश्रा वस्त्र धारण करके इधर-उधर जाना श्रीर घूमना ही ध्येय नहीं है। शिका श्रीर दीका स्वयं प्राप्त करूँ श्रीर श्रपने श्रनभवों से देश श्रीर जाति को लाभ पहुँचाऊँ, यही मेरा महान् उद्देश्य है। श्राप बुजुर्ग श्रादमी ठहरे, इसीलिए थोड़ा सा इस सम्बन्ध में कह दिया। दसरों के पूछने पर मैं बिना किसी प्रकार का उत्तर दिये ही उन्हें टाल दिया करती हैं। बात यह है कि ऐसी बातों से माया-मोह के जाल में फँस जाने का ऋँदेशा रहता है। मैं सब सुन चुकी हूँ ऋौर सब कुछ जानती हूँ। फतवा हो चुका। श्रविणमा को दोषी करार दिया गया। मैं सब सन श्रीर जान चुकी हूँ। उमानाथजी कुछ श्रापके कहने की जरूरत नहीं। मैं कोई न कोई बहाना ले कर स्त्रब तक स्त्राई होती किन्त उसी के सम्बन्ध में मेरा हृदय श्रव तक गम्भीर गवेषणा करता रहा है। श्राज यह दिन श्राया कि मैं श्रापके साथ चल कर बहिन श्रहिणमा की व्यथा दूर करूँ श्रौर दुःखी परिवार के साथ समवेदना श्रौर सहानुभृति दिखाऊँ श्रीर श्रव तक के किये गये कार्यों का प्रायश्चित्त एक श्रवला की लोक-लज्जा बचाकर, भाई-बिरादरी का भ्रम-निवारण कर गई मर्यादा को फिर से प्राण-प्रतिष्ठा देना है।"

संन्यासिनी ने इतना कह कर ऋपना हैंड-बेग उठाया श्रौर उमानाथ से कहा—''चिलए।'' वह लम्बे कदमों से ऋागे-ऋागे चली जा रही थी। उमानाथ ने उसकी गति-विधि से जानकर पूछा—''मालूम होता है, संन्यासिनीजी का सब कुछ जाना-पहिचाना है ?''

संन्यासिनी ने हँस कर कहा-"जो भी समभ लीजिए।"

दो ही चार मिनट का मार्ग था। जल्दी से तै हो गया। सुखरानी कभी बाहर दौड़कर जाती और फिर भीतर आकर अरुणिमा को पंखा भलने लगती। वह अन्यमनस्क-सी बैठी थी कि तब तक उमानाथ संन्यासिनीजी को साथ लिये आ पहुँचे। अरुणिमा ने उन्हें देखा और उन्होंने अरुणिमा को। अरुणिमा ने हाथ जोड़ कर उन्हें नमस्कार किया और संन्यासिनी से चिरजीवी होकर देश की सेवा करो, ऐसा आशीर्वाद पाया।

संन्यासिनी ने सब से पहले उसकी नाड़ी देखी, फिर आकृति-परीचा की—सब कुछ देख चुकने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इसे जैसा लोग कह रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, वायु-शूल की बीमारी इसे अवश्य हो गई है। यह तो दो ही एक जड़ी-बूटी से ठीक हो जावेगी। फिर उमानाथ से कहा—''पपीते का हरा फल सिरके में डाल दीजिए, सिरका अंगूर का हो। एक सप्ताह के बहु वही इसे खिलाइए और उसका रस पिलाइए। एक में दे रही हूँ, इसे चार काली मिर्च के साथ प्रातः सेवन कराइए। गाय के थोड़े दूध का भी प्रबन्ध करा लीजिए। वस देखिए, एक पखवाड़े में ही यह कम से कम मेरी कुटी तक आने-जाने लगेंगी। जो कुछ खाएँगी, वह भी अच्छी तरह हजम होगा। इसके अलावा नित्य नियम पूर्वक यह अपने दैनिक कायों के साथ-साथ चरखा कातना और चक्की चलाना जारी रखे। यदि इस प्रकार ईश्वर ने चाहा तो तत्काल कालिमा लगाने वालों को स्वयं अपने मुँह में कालिख पोतना पड़ेगा।"

कुछ देर ६क कर संन्यासिनी ने कहा— "कितना सहज काम है, नारी-जाित को कलंकित करने का। जहाँ किसी पुरुष से वह बोली नहीं कि उस पर उँगिलयाँ उठने लगती हैं। इसके विपरीत पुरुषों को अपने कार्यों पर जरा भी ध्यान नहीं आता। वह किसी स्त्री को अपनी काम-तृप्ति का आधार बनाने का अधिकारी हो सकता है और सामा-जिक धर्म-संकट के उपस्थित होने पर, उसे अच्छी तरह उकरा कर सचा और सदाचारी बना रह सकता है। मैं देखती हूँ कि आये दिन ऐसा दुष्कर्म करने वाले ही सर्वप्रथम दूसरों पर कीचड़ उछालते दृष्टिगोचर होते हैं। आपके पुरोहित जी...कहते-कहते वह रक गई। फिर बात बदलकर उसने कहा— "पुरोहितजी समय रहते यदि नहीं चेत जाते तो सम्भव है कि उनका भी तिरस्कार समाज जल्द करे और अरुिणमा के इस थोंथे कलंक का बदला चुकाए।"

उमानाथ ने कहा—'श्रापके समत्त् मैं कुबुद्धि क्या कह सकने योग्य हूँ। किन्तु हो, इतनी प्रार्थना अवश्य करूँगा, मुक्ते विश्वास और आशा है कि आप उसे स्वीकृति प्रदान करेंगी।"

संन्यासिनी ने उसी त्रावेश में कहा-"कहिए, त्रापकी बात यदि मैं न मानुँगी तो फिर किसकी मानुँगी ? श्रापका श्रनुभव श्रौर सांसारिकता का ज्ञान बहुत दिनों का है। उससे लाभ उठाना संन्यासी एवं गृहस्य दोनों का काम है। आपका अनुभव बहुत दिनों का है: आपने बहुत से उलट-फेर देखे हैं। बहुत से ऐसे पड्यंत्र भी देखे हैं। मैं आपकी बात श्रज्ञरशः मानने के लिए बाध्य हूँ । पिता जैसी श्रापकी मनमोहक शक्ति मेरे लिए बल देगी। वह मार्ग-प्रदर्शन करेगी: अगर मैंने बिना श्रापकी श्रनुमति के कोई ग़लत कदम उठाया तो काम तो बिगड़ ही जावेगा. संसार में हँसाई भी होगी।" संन्यासिनी ने गम्भीर भाव से कहा-"भगवान न करे कि मुभे अवज्ञा करनी पड़े, समय का प्रभाव है कि एक कँग्रारी कन्या के सतीत्व में सन्देह किया जा रहा है-उनकी जीभ कट कर नहीं गिर जाती जो ऐसा कहते हैं। श्रीर ऐसे लोग जो धर्म के ठेकेदार श्रीर हमारे परोहित. हमारे दुःख-सुख के साथी, हमारे रहनुमा स्त्रीर पथ-प्रदर्शक ही जब पथ-भ्रष्ट हो चले हैं तो फिर स्त्रीरों का क्या कहना है! जिस धर्म की आड़ लेकर आज वह हम पर प्रहार कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो वह दिन जल्द श्रावेगा कि जब हम इनकी बोलती बन्द कर सकेंगी। स्त्राप हमारे धर्म के पिता हैं. स्त्रापका स्त्रादेश मानना हमारा प्रधान कर्त्तव्य है। मैं श्रापको बता देना चाहती हूँ कि क्षरा भर में मैं ऐसा वाय-मंडल तैयार कर सकती हूँ कि जो प्रोहितजी का सारा गीरख-धंधा उलट दे, मगर नहीं, जब तक आपका आदेश न मिलेगा. मैं शान्त भाव से सारी बातों को देखती रहूँगी। लोह का घूँट पी कर भी शान्त रहूँगी, यह ऋापको संन्यासिनी वचन देती है।"

उमानाथ ने नम्रता-पूर्वक कहा—"श्राप श्रविण्मा के लिए यहाँ कटुता का भाव रखने वाले समाज की श्राँखों का काँटा न बनें। श्राप जिस पथ पर हैं, उसे ही सफल बनाने का प्रयत्न करें श्रौर भूले-भटकों को सुमार्ग पर लायें तो श्रत्युत्तम होगा। श्रविण्मा का भाग्य जब तक हम श्रभागों के भाग्य के साथ नत्थी है, तब तक उसे दुःख छोड़ कर सुख मिल ही नहीं सकता, श्रौर न उसे कलंक छोड़ यश मिल सकता है। यह श्रविण्मा का दोष नहीं, न पुरोहित का दोष है। दोष सारा का सारा, श्रपराध कुल का कुल हम श्रभागों का है, मगर समय हमें श्रपनी कसौटी पर कस कर खरा उतारता है, या दोषी ठहराता है, यह तो भविष्य ही बतावेगा। श्राप भी इसमें शान्त भाव से हमारी सहायता करती चलें, यही हमारी विनम्न प्रार्थना है।"

संन्यासिनी ने इससे प्रभावित होकर कहा— "वस, या श्रीर कुछ ! में श्रापके कथन पर पूर्ण विश्वास रखती हूँ; किन्तु श्राप मुफे निरी संन्यासिनी ही न समफें। मैं श्रापको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि मैंने संसार के बड़े से बड़े ऐश्वर्य को उकराया है, इसी लिए कि गरीबों की तरफ मेरे देखते कोई श्रांख उठा कर न देख सके। हाँ, एक बात श्रीर है कि यदि इस पुनीत कार्य में मुफे श्रपना जीवन भी बिल चढ़ाना पड़े, तो मैं खुशी से विष का प्याला पी सकती हूँ। भूलते हुए फाँसी के तखते पर उछल कर चढ़ने को तत्पर हूँ, प्रज्वलित चिता में श्रपना सर्वस्व होम सकती हूँ। मैंने श्रपना शरीर इसी लिए तपा रखा है। मैं यह भी जानती हूँ कि श्राप एक जमींदार के जिलेदार हैं, लेकिन नहीं, दूसरी जमींदारियों की तरह यहाँ श्रन्धेर कुछ नहीं है। उसका

चिन्ता जैसा त्राधनिक सभ्यता का पुजारी सपूत ! त्रापके श्रिखिलेश की कामना श्रौर श्रापका सद्व्यवहार, विहारीमल की श्रापके ऊपर छाया. एवं श्रहिणमा की सेवा श्रीर सतीत्व। श्रीर सब से बड़ी बात. सखरानी ऋौर उमानाथ का पुरुष-प्रताप। सब एक से एक अनोखे। श्रीर श्रपनी - श्रपनी धन के पक्षे जहाँ एकत्र हों, वहाँ तब भी गाँव में श्रशान्ति फैले यह सब फूट 'डालो श्रीर मौज उड़ाश्रो'--जैसी मनोवृत्ति के पराने धर्म के ठेकेदारों की करतूत है, स्त्रीर कुछ नहीं। जब उनका सिक्का समाज के बीच से उखड़ता चला जा रहा है तो कुछ फूठ. कुछ पाप श्रीर कुछ पाखंड से श्रपना उल्लू सीधा करने का प्रयत्न न करें तो संध्या को बहु-बेटियाँ भूखों मरें। दूसरा कोई परिश्रम तो कर नहीं सकते । सब दिन मुफ्त की रोटी खा आए-अपने दरवाजे पर एक लोटा पानी भी कभी नहीं उँडेला। दूसरे का ऐश्वर्य-इतने पर भी कभी मुख से नहीं देखा-तो श्रविणमा को ही नहीं, बिल्क वे तो लक्ष्मी को भी कलंक के तीर से घायल ऋौर बदनाम कर सकते हैं।

"एक कुँ त्रारी कन्या के प्रति इन लोगों ने क्या कम त्रान्याय किया है ? उमानाथ, त्रापका विवेक सराहनीय है — त्रानुकरणीय है । त्राप प्रशान्त महासागर जैसी विशाल निधि हैं । लेकिन संसारी मोह-माया का यह तकाजा नहीं है । त्रावण्या सब कुछ, कर लेगी । त्राप इसे स्रान्छा हो जाने दीजिए । इसकी विद्यालय की बानरी सेना जब 'हू, हू' करके चलेगी तो एक पुजारी नहीं, सैकड़ों पुरोहितों का दीवाला— यदि वे सुमार्ग पर न त्राये—पल भाँजते निकल जावेगा । क्या त्रापको पता नहीं, द्रौपदी पर त्रांख उठाने वालों के साथ पांडु-कुमारों ने क्या

किया था ?"

उमानाथ ने कहा-"श्रभी हमारा ध्येय इन छोटी-मोटी बातों की तरफ़ न जाना चाहिए। श्रपना मुल उद्देश्य सफल करने के लिए तन, मन श्रीर धन से प्रयत होना चाहिए। मुख्य प्रश्न का हल निकल श्राने पर सारी समस्याएँ श्रपने श्राप सलभ जावेंगी। यही नहीं सब से पहले हमें अपनी सामृहिक दरिद्रता को समूल नष्ट करने के लिए घरेल कारोबार की उन्नति की स्रोर ध्यान देना चाहिए। स्राप समभ नहीं रही हैं। मनुष्य जो यह समभता है कि प्रकृति श्रीर ईश्वर की श्रांखों में धूल भोंक कर हम श्रपना उल्लू बराबर सीधा किया करेंगे यह उसकी एकमात्र भूल है। समाज जिस बुराई की सीमा को लाँघ चुका है, फिर से उसे भलाई के चेत्र में लाना एक-दो दिनों का काम नहीं है। जब तक हमारी रोटी श्रीर कपड़ों की समस्या हल नहीं होती तब तक एक न एक स्वार्थ-लोलप परोहित इसी तरह से बराबर दाल-भात में मूसलचन्द बनते श्रीर निकलते रहेंगे। स्वार्थ श्रीर खुद-गरजी की पट्टी जब तक हमारी ऋाँखों से बँधी रहेगी-हम पहिचान न सकेंगे कि कौन हमारा अहित कर रहा है और कौन हित १ देश के बहुत से लोग जिस बात को जानते भी हैं, विवश होकर उसके विरुद्ध उन्हें अपनी सम्मति देनी पड़ती है। अगर वह ऐसा न करें तो कल ही उनकी रोटी बन्द हो जाए। बेटी-बेटों की सगाई न हो, सेंध लगा कर माल श्रीर श्रसबाब चला जाय, खड़ी खेती कट जाय नाना प्रकार के उपद्रवों का बाजार गर्म हो जाय, इसी से सब लोग कान-पूछ बिना हिलाये साथ दिये चले जाते हैं। किन्त जिस दिन ऐसे स्वार्थियों का

भंडा-फोड़ होगा, उनका कहा कोई न सुनेगा। दाने-दाने को तरस जाएँगे। शरीर पर कपड़ा न रहेगा, सारा संसार उनका वीभत्स रूप देखेगा श्रीर पछतायेगा, उनके वर्त्तमान श्रीर भविष्य को।"

उमानाथ की गम्भीरता-युक्त बातों को सुन कर संन्यासिनी श्रपने मन में कहने लगी—ऐसी ही हस्तियों से पृथ्वी पर धर्म टिका है। इतना घोर पाप होते हुए भी पुग्य की पताका कहीं न कहीं फहराती जा रही है। सचमुच जैसा मैं सुनती थी, उमानाथ वैसे ही धैर्य: श्रौर शील के निधि निकले। "हाँ तो मैं श्रापका श्रभिपाय समभ गई।"

उमानाथ ने फिर कहा—"श्राप में दैवी-शक्ति है। उसकी प्रेरणा से सब कुछ जान सकती हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो मेरे दिल में है, उसी का इजहार कर रहा हूँ। यह नहीं कि दिल में कुछ हो श्रीर कहूँ कुछ। श्राप समभ लें, यही श्राये दिन दुनिया के रंगमंच पर हो रहा है श्रीर समाज स्वार्थी बनकर उसका समर्थन करता चला जा रहा है। मगर यह कम श्रव श्रिधिक दिनों तक नहीं चल सकेगा।"

संन्यासिनी ने प्रसन्न होकर कहा—''मैं जिस जंजाल से बाहर निकली, क्या उसी में श्राप फिर फँसाना चाहते हैं १''

उमानाथ ने कहा—''नहीं, हर समाज के कार्य-कर्ताश्चों का ध्यान श्रविलम्ब इधर श्राना चाहिए। यह जंजाल नहीं, सुलभाव है। यही देश की सच्ची सेवा है श्रीर इसी में समाज की भलाई निहित है। श्रार सभी देश-हितकारी लोग यह समभाने लगें, तो देश श्रीर समाज का बेड़ा पार न लगें। बीच धारा ही में वह दूव जाय। यही नहीं

जगत का सारा कारोबार ही रुक जाय। मानव-समाज का तकाजा है कि वह बरों को सीधी राह पर लावे. श्रीर मनुष्य-जन्म सार्थंक करने के लिए समाज का भला करे। ऋपनी शक्ति भर वह प्रयत्न करे ऋौर फल परमात्मा की इच्छा पर छोड़ दे। हर समाज का उससे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार का ऋण हन्ना करता है. जिससे मुक्त वह दान-दिचणा-योग-जप श्रीर यज्ञों के करने से नहीं हो सकता. इससे तो मुक्त वह तभी हो सकता है, जब वह समाज का कोई न कोई हित करे। व्यर्थ की विडम्बना समाज को बुरा श्रीर बलहीन बना डालती है। समाज तो एक प्रकार की चक्की है, जिसमें सब को पिसना पड़ता है। उसका समान रूप से सब पर प्रभाव पड़ता है। किसी को यह कहने का समय अवसर ही नहीं देता । सब को अपने आप तत्पर होकर समाज का छप्पर उठाना चाहिए। यदि यही भाव सब के हृदयों में जाग्रत हो जाए तब समाज का उद्धार जल्द हो सकता है; किन्तु यह भाव तब तक उदय नहीं होते. जब तक श्रभ दिन आने के लच्चण नहीं दिखलाई पड़ते । निर्धन व्यक्ति इसके लिए ऋधिक लालायित रहते हैं; किन्त धनवान इसके विपरीत बराबर यह प्रयास किया करते हैं कि जब तक समाज इस ऋवस्था में रहे ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से उन्हें चुसने का काफी अवसर मिलता है श्रीर उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। इस प्रकार की श्रसमानता समाज को जर्जर बना देती है दुखदायी निर्धनता सर्वदा घेरे रहती है. कोई च्रण सुख का नहीं श्राता। इस प्रकार की सामाजिक अव्यवस्था देश में परस्पर कलह और फूट पैदा करती है। किसी को सुख चैन नहीं लेने देती। इसी से देश बराबर अवनित में पड़ा रहता है। श्रौर उसकी वर्त्तमान अवस्था से पूँजीपित एवं साम्राज्यवादी लिप्सा अपना स्वार्थ-सिद्ध करती जाती है।"

संन्यासिनी ने फिर कहा — "श्रच्छा तो फिर श्राप श्रविश्वमा की तबीयत सुधर जाने दीजिए। सुभे सहस्रों गुरुश्रों से जो इतने दिनों में नहीं मिल पाया था, उसे श्राप जैसे कर्मनिष्ठ महा-पुरुष ने ज्ञण भर में प्रदान किया। मेरा कार्य-ज्ञेत्र श्रव श्रापके कथनानुसार यही होगा।"

उमानाथ ने कहा—''हम लोगों का महा भाग्य कि घर बैठे श्रापने दर्शन दिया, 'बिनु हरि कृपा मिलैं निहं सन्ता' ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है।''

संन्यासिनी ने कहा--- ''श्रव तो काफी विलम्ब हो चुका है। सन्ध्या होने के समीप है। वहाँ सामूहिक प्रार्थना का कार्य पूर्ण करना होगा।"

''मैं चलूँ, पहुँचा आऊँ ?" उमानाथ ने आप्रह-पूर्वक कहा।

संन्यासिनी ने नहीं कह कर श्रपना हैंड-बेग उठाया श्रीर शीव्रता से चली गई: ।

श्रविश्वमा सब सुनती श्रीर समभती रही श्रीर निश्चय भी करती रही कि स्वास्थ्य-लाभ करने पर कन्या-पाठशाला के चलाने के साथ-साथ सुभे श्रीर क्या करना है। 'दवाइयाँ सब श्रा गईं, मंगल का शुभ दिन था, उसी दिन से विधि-पूर्वंक सेवन करना प्रारम्भ कर दिया। पहली खुराक से ही उसका रोग हटता नजर श्राया। उसे रह-रह कर जो शूल उठता था, वह रुपये में श्रिधिक तो नहीं, चार श्राने श्रवश्य कम हो गया।

### सातवाँ परिच्छेद

श्रिखिलेश एम० ए० फाइनल की परीचा दे चुका । उसका साथी चिन्ता इसे चिन्ता में डाल कर विलायत जा चुका था। वहाँ से उसका पत्र परीचा के समय ही ऋखिलेश को मिला था, किन्तु समयाभाव के कारण उत्तर देना शेष रह गया था। चिन्ता ने लिखा था--"मैंने रहने का प्रबन्ध यहाँ के एक ऋँगरेज कुद्रम्ब के साथ कर लिया है। उस घर में माता-पिता के श्रतिरिक्त एक युवती रहती है श्रीर चौथा मैं। यही उसका ख्रौर मेरा कुदुम्ब है। यहाँ मैं स्राक्सफोर्ड यूनिव-सिंटी में एम० ए० फाइनल करने के बाद ख्राई० सी० एस० की परीक्षा में बैद्गा। पढ़ाई-लिखाई तो थोड़ी होती है, उसकी जगह क्रबों में, लाइब्रेरियों में, सिनेमा श्रीर देशाटन श्रादि उपकरणों द्वारा समय काढा जाता है। इन्हीं वस्तुत्र्यों के साथ शिद्धा भी होती जाती है। खाना तो यहाँ हरएक घर को होटल ही में जाकर खाना पड़ता है। महीना खतम हो जाने पर बिल चुकाना पड़ता है। यहाँ के खर्च बहुत बढ़े-चढ़े हैं। हाला कि यहाँ श्रात्म-निर्भरता श्रिधिक है। मजदूरों की

मजद्री भी श्रिधिक है। यहाँ भारतवर्ष की तरह एक कमाये श्रीर दस खाएँ, ऐसा नहीं है। सामाजिक प्रतिबंध भी उतने नहीं हैं। पिता को पुत्र के घर जाने श्रौर पुत्र को श्रपने पिता के निवास-स्थान पर जाने के वक्त खाने के खर्च का बिल चुकाना पड़ता है। सारा देश स्त्रीर टापू कल-कारखानों से भरा पड़ा है। कोई निरुद्यमी नहीं मिलता, भिखमंगे तो नाम-मात्र को भी नहीं मिलते । पार्लियामेंट में कई दल ऋवश्य हैं, मगर देश का प्रश्न सम्मख आने पर भारतवर्ष की तरह कोई भी डेड चावल की खिचड़ी ऋलग पकाता नहीं मिलता। साहस ऋौर कुशलता लोगों में कूट-कूट कर भरी दिखाई पड़ेगी। इतना ही नहीं, सर्वत्र चहल-पहल के बीच भी शान्ति बिराजती है। दुनिया के कोने कोने के ताजे समाचार सर्वसाधारण तक को ज्ञात होते रहते हैं। यहाँ भारतवर्ष की तरह साचरता-दिवस भी नहीं मनाना पड़ता। कोई व्यक्ति निरत्तर शायद ढुँढ़े पर भी नहीं मिले । मामूली पढ़ना-लिखना तो सभी जानते हैं। यहाँ का स्रटूट साहस स्त्रीर सहयोग ही सारे संसार पर शासन करने की चमता रखता है। संकट के समय सब एक श्रीर पार्टी के सिद्धान्तों का प्रश्न छिड़ने पर ऋपने पक्ष ऋौर मत का समर्थन प्राप्त करने के लिए तन, मन स्त्रीर धन से जुट जाते हैं। यही उनका ऋध्यवसाय प्रशंसनीय है। पक्के सिद्धान्तवादी श्रौर नियमित काम करने वाले होते हैं। देश की मान-त्रप्रमान की बात में क्या मजाल कि कोई इञ्च भर भी पीछे हटे। स्वाभिमान की रक्ता के लिए कट मरना ऋँग्रेज जाति ही जानती है। किसी को यदि कोई दुनियावी गुण सीखना हो, यहाँ स्राकर इनसे सीखे। चतुर कूटनीतिज्ञ, भोली-भाली बातें करके लोगों को भलभूलैया

में डाल रखना इनका सहज स्वभाव है। पदारूढ़ पार्टी जब तक विपत्ती स्टेज पर रहती है, भारत की भलाई की मौखिक बातें खूब करती है; मगर शासन की बागडोर हाथ में आते ही वह केवल एक मखौल रह जाता है और सिद्धान्त की दोहाई देने वाले लीडर फिर देश की राग में अपना सुर मिलाकर अलापने के अलावा और कुछ नहीं करते।"

श्रिष्णिश कितावों में इङ्गलैंड के रहन-सहन का जिक बराबर पढ़ता श्रीर श्राश्चर्य करता था, मगर श्राज वहाँ की कहानी चिन्ता के पत्र में पढ़कर उसे श्रीर दिलचस्प मालूम होने लगी, किन्तु न जाने क्यों कुत्हल की जगह स्वभावतः उसकी खिन्नता बढ़ती जाती थी।

श्रिखलेश ने सोचा—में उसे क्या लिखूँ यही कि परीचा दे चुका, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण श्रवश्य होऊँगा। श्रविणमा श्राज-कल कुछ बीमार-सी रहती है, घर जल्द ही जाऊँगा, पिता उमानाथ श्रीर सेठ बिहारीमल श्रव्छे हैं। जमींदारी का काम श्रन्य जमींदारियों की श्रपेचा श्रव्छी तरह चला जा रहा है। देश की परिस्थिति श्रापको मालूम ही है। श्रादि।

श्रिखलेश चिन्ता के पत्र का उत्तर लिखकर घर जाने वाला ही था कि श्रचानक पुलिस का एक दल उसके कमरे के चारों तरफ़ श्राकर खड़ा हो गया, तलाशी ली जाने लगी, कोई श्रापित्तजनक वस्तु तो कमरे में नहीं मिली। हाँ, एक तिरंगा फंडा, कुछ स्वरचित किवताएँ एवं शहीदों के कुछेक फोटो मिले। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया श्रीर कमरे में ताला बन्द करके श्रिखलेश को वारंट दिखलाया गया।

"क्या मैं इसके द्वारा गिरफ्तार किया जाऊँगा ?" श्राखिलेश ने खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर से पूछा ।

पुलिस इंस्पेक्टर ने नम्रता-पूर्वक कहा—''जी हाँ, श्रापके ऊपर कोई श्राभियोग नहीं चलाया जायेगा, बल्कि श्राप बेमियाद नजरबन्द किये जा रहे हैं।''

श्रिविलेश ने श्रिपने को धन्य कहा—प्रसन्न बदन पुलिस की कार में बैठा । होस्टल के छात्रों ने जय के नारों के बीच श्रिविलेश को बिदा किया । कार ने भोंपू बजाया; श्रिविलेश चन्द ही मिनटों के भीतर जेल की चहारदीवारी के श्रिन्दर पहुँचा दिया गया ।

जेल की विचित्र दुनिया में पहुँच कर वह अपने को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगा; किन्तु वहाँ का दूषित वायु-मंडल उसे ठीक न जँचता। अश्विलेश को राजनैतिक-बन्दियों का श्रेणी-विभाजन श्रौर खलता था। मजिस्ट्रेट की सिफ़ारिश पर उसे 'ए' क्लास में रखा गया था।

मगर उसने 'सी' क्लास वालों की दुर्दशा श्रपनी श्रांखों से देखी; उन्हें चकी चलाने, राम बाँस कूटने श्रीर रस्सी बटने का काम करना पड़ता था; खाना तो श्रभृतपूर्व मिला करता था। गँड़ासे से कटी बड़ी फाँक वाली—ब्रह्म-भोज-जैसी तरकारियाँ—वहाँ तो प्रेम श्रीर प्रीति के कारण वह श्रमृत-तुल्य जँचती, किन्तु यहाँ तो दुर्भावना एवं भर्त्सना से वह जहर सी प्रतीत होती थी। इन बातों को देख कर श्रखिलेश से 'ए' क्लास की मिली सुविधाएँ श्रपने श्राप बिदा चाहने लगीं। उसने उन सारी श्राराम की वस्तुश्रों पर लात मार दी श्रीर 'सी' क्लास के

राज-बन्दी जैसा जीवन व्यतीत करने लगा।

श्रविणमा का पत्र श्रविलेश को विश्वविद्यालय से लौट कर एक सप्ताह बाद जाकर जेल में मिला। उसमें उसने प्रोहित के दुष्कर्मों एवं उसकी मनोवृत्ति के विषय पर काफ़ी प्रकाश डाला था: पढकर वह जी मसोस कर रह गया। उमानाथ की शालीनता ने उसे उग्र होने से बचाया था। मगर श्रव वही रह-रह कर उसे उत्तेजित करती जाती थी। इसे रह-रह कर उबाल आता, मगर अहिंसा का मूल प्रश्न यहाँ भी सामने त्राता। इसने सोचा-यह हमारा त्र्रथवा पुरोहित का दोष नहीं। यह दोष तो सारा का सारा गुलामी के सिर थोपा जा सकता है। मगर किया क्या जाय. सभी महात्मा श्रीर मनीषी थोड़े ही हैं ? चिन्ता एवं श्रहिण्मा के ऊपर कीचड़ उछालना, कितनी उपहास की बात है, श्ररुणिमा ने श्रपराध चाहे कुछ भी न किया हो: किन्त संसार में बद-नामी श्रीर श्रपमान-यही सब कुछ हो गया। श्राज यदि मैं बाहर होता. तो परोहित से अवश्य बदला लेता। मगर उसकी प्रतिहिंसा प्रवृत्ति उसके उच्च विचारों के कारण फिर दब जाती थी। इसी उधेड़-बन में इसका चित्त रहने लगा। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि नजरबन्दों के ऊपर श्रभियोग प्रमाणित करने के लिए एक स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होने वाली है: उसे श्रपना बयान एवं सफ़ाई पेश करनी होगी। वह अपने मुकदमे की पेशी की राह देखने लगा।

## ऋाठवाँ परिच्छेद

अपिमा की तबीयत उसी दिन से सँभलने लगी, जब से संन्यासिनी उसे देख गई। दूसरे-तीसरे दिन संन्यासिनी जरूर श्रातीं श्रीर उसे देख जातीं। एक सप्ताह के उपरान्त श्रव श्रविणमा इस योग्य हुई कि श्रपने घर से कुटी तक श्रा जा सके। संन्यासिनी उससे कहतीं कि श्रभी तुम्हें मानसिक विश्राम के साथ शारीरिक शान्ति की भी श्रत्यन्त श्रवश्यकता है। तुम एक पखवाड़े के भीतर ही पूर्ण रूप से पहले की तरह स्वस्थ होकर श्रपना प्रतिदिन का कार्य प्रारम्भ कर सकोगी।"

श्र रिएमा कहती—"यह एक पखवाड़ा—क्या लीपइयर वाला ३६६ दिन का—वर्ष तो नहीं हो जावेगा ?"

खैर, ज्यों त्यों करके एक पखवाड़ा बीता। उसके पैरों में क्रमशः बल त्र्याने लगा, पेट पूर्ववत् काम करने के लिए सम्बद्ध जान पड़ने लगा। चेहरे की मुरदनी जाती रही। उसके गोल गुलाबी कपोलों पर एक प्रकार की देदीप्यमान श्राभा दिखलाई पड़ने लगी। हाथों में ताकत श्रौर दिमाग में श्रौर दिल में मजवूती फिर जैसी की तैसी श्रा गई।

सुखरानी श्रीर उमानाथ तो यही सोचते कि संन्यासिनी हमारी हू बती नाव को पार लगाने में सहायक हो गईं। हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह गये थे। लोक श्रीर परलोक दोनों बिगड़ चुका था। इसे संन्यासिनी के प्रताप ने सँभाल लिया। श्रक्षिमा वास्तव में तू निदोंष देवी जैसी है बलजोर भी यही कहता श्रीर पुरोहितजी की खूब चुटिकयाँ लेता। पुरोहित जिधर भी जाते, लोग उन्हें देख कर घृणा से मुँह फेर लेते थे। छोटे बच्चों ने भी उन्हें बनाना श्रारम्भ कर दिया था। घर बाहर सब जगह बेचारे की बुरी गत होने लग गई थी। यही नहीं, श्रव कहीं सत्यनारायण की कथा बाँचने को भी कोई बुलाता न था। उमानाथ को यह बात बहुत खलती थी।

उमानाथ दुनिया से परे एक सात्विक वृत्ति के सरल पुरुष थे, तमोगुण तो उनमें कभी दिखाई नहीं पड़ा। किसी का दिल दुखाना तो वे जानते ही न थे। हमारी बातों से किसी को कष्ट न हो, यहाँ तक बचाव करते थे। ऐसी सत्प्रकृति का व्यक्ति अपने एक पुरोहित ब्राह्मण को कैसे दुखी देख सकता था? दीन-दुखियों की पुकार पर आँस् बहाने वाला उदार व्यक्ति किस प्रकार पुरोहित को कष्ट सहता देख सकता था? जहाँ तक मनुष्यता का नाता और सम्बन्ध है यही होना भी चाहिए था। लेकिन इसके प्रतिकृल ब्रिचारधारा तो माया-मोह में फँसे व्यक्ति के लिए थी। उमानाथ को ऐसा आचरण शोभा न देता। उनके पवित्र चरित्र में ऐसा काम एक बदनुमा धब्बा हो जाता।

पुरोहित भी मन में सकुचाते थे श्रीर उन्हें श्रपने पाप-कर्मों के

कारण उमानाथ के सम्मुख जाने का साहस न होता था। जाते कैसे, जाने की ताब तो उनमें थी नहीं। अपने इष्ट-मित्रों के द्वारा अवश्य कहलाते थे। उमानाथ हृदय रखते थे। उनके दिल में दया थी। पुरोहित क्या, अपना सिर काटने वाले को भी वह आदर दिया करते थे। पुरोहित को यह पता था कि अगर मैं उनके समच्च दो मिनट के लिए भी चला जाऊँ तो सारा फंफट खतम हो जाये, लेकिन इतना साहस कहाँ कि एक तेजस्वी आत्मा के सामने कलुषित आत्मा जा सके। उमानाथ वरावर सोचते, वह जितना ही सोचते थे उतना ही विचार-धारा में इबते जाते थे। संसार की ओर दृष्टि उठा कर देखते तो एक महान क्रान्ति-सी होती दिखाई पड़ती। आत्मा की ओर ध्यान जाता तो वहाँ भी एक लहर-सी उठती मालूम होती। कहीं भी शान्त वातावरण न मिलता। एक दिन उन्होंने अपनी स्त्री से परामर्श किया कि प्रोहित का क्या किया जाय?

सुखरानी ने कहा— "पुरोहित के बाल-बच्चों का बुरा हाल है। दो-दो दिन तक उपवास ऋौर फाका हो रहा है। इसका पाप किसके सिर जावेगा ?"

उमानाथ ने कहा—"मैं किस-किसके मुँह में जीम डालूँ, किस-किस की जवान पकड़ू ? लेकिन विहारीमल से हमने जरूर कहा है कि स्त्राप एक पाठ बैठा दीजिए। पुरोहित की जिसमें रोजी लग जावे। यही एक उपाय है स्त्रीर दूसरा तो कोई रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता।"

मुखरानी ने कहा--"ठीक है।"

बल जोर को कहीं से इसका पता लगा। वह दौड़ा-दौड़ा श्राया श्रीर उमानाथ से लगा कहने — "श्राप तो विल ज्ञंग पुरुष हैं, जिसने श्रमी कल ही श्रापको समाज के बीच तिरस्कृत किया है, उसी के उपलक्ष्य में श्रव श्राप उसे गाँव का गुरु बनाने जा रहे हैं; पाठ बैठवाने की सलाह भी श्राप सेठजी को देने लगे हैं। सोच लीजिए, इसका परिगाम ठीक न निकलेगा।"

सुखरानी ने कहा—"श्रव जाने भी दो कहाँ तक उसके पीछे पड़ागे। उसका मोह श्रगर न हो, तो न सही, मगर उसके विलविलाते बच्चों को तो देखो उनका क्या श्रपराध है? उन सब ने किस का क्या विगाड़ा है? श्रगर वे कुछ करने-धरने वाले होते, तो मैं कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए न कहती मगर सोचो समभो! उन नादान बच्चों के भूख से उत्पीड़ित पंच-तत्व के श्रधपके शरीरों को कितना कष्ट हो रहा होगा? वे भूखे ही सो जाते होंगे, भूखे पेट जागते भी होंगे। उस श्रभागिनी पुरोहितानी की हालत श्रपनी सन्तानों को देख कर क्या होती होगी। मनुष्यता के नाम पर ही सही बलजोर, इसे तुम मान जाश्रो।"

ये सब बातें हो ही रही थीं कि संन्यासिनी को साथ लिये अविश्वास वहाँ पहुँच गई। बलजोर ने इन दोनों को सम्बोधित करते हुए कहा— "उमानाथ और सुखरानी सतजुगी जीव हैं, कलियुग में ऐसे आदिमियों का गुजर होना बिलकुल ही कठिन है।"

संन्यासिनी ने पूछा—''किस बात पर इतनी जली-कटी सुना रहे हो ?''

बलजोर ने कहा—''उमानाथ यहीं तो बैठे हैं इन्हीं से पूछ लो। मुक्क में ताब नहीं रही कि उस वृत्तान्त को आपके समन्न रख सकूँ।''

उमानाथ ने कहा—''संन्यासिनी जी! उस पुरोहित के बाल-बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। दो-दो दिन तक वे दाना और रस खा-पीकर बराबर रह जाते थे, कभी-कभी भूखे रोते सो जाते। एक दिन पुरोहितानी ने गिड़गिड़ा कर मुफे अपना सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा—यह सामाजिक बहिष्कार आप लोग, पुरोहित से कर रहे हैं कि सुफ अबला और इन निरीह नादान बच्चों से! मेरा जी भर आया—मैंने सेठजी से कह कर पुरोहितजी को एक पाठ करने के लिए नियत कर दिया। आप स्वयं सोचें, मैंने ईश्वर की इन संतानों के साथ यह अच्छा व्यवहार किया कि बुरा! ईश्वर इसे अच्छा समफेगा कि बुरा!

संन्यासिनी निरुत्तर हो गई श्रीर श्रम्भागा स्तब्ध। वह श्रपने पिता की सहज-सरल प्रकृति को खूब जानती थी श्रीर माँ की सहृदयता को भी। इन बातों का पता उसे काफी था।

उसने कहा-"पिताजी, त्र्रापने ठीक किया।"

संन्यासिनी और बलजोर ने भी इसे उचित समभकर हाँ में हाँ मिलाया। इन लोगों को ऐसी मामूली बातों में फँस कर—इनमें उलभक कर अपनी शक्ति नष्ट नहीं करना, था।

श्रविषामा ने कहा—''जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। पुरोहितजी श्रमन सभा के मेम्बर श्रौर पुरोहितानी देश-भक्त-समिति की सदस्या।'' संन्यासिनी ने कहा—''ठीक है, बिना किसी पुष्ट-विरोध के किसी सभा श्रथवा समाज में नव-जीवन नहीं श्रा सकता । धीरे-धीरे जो वस्तु बढ़ती है, वह श्रन्त तक सब को श्रपने उदरस्थ करने की चमता रखने वाली बन जाती है।"

देश-सेविकान्त्रों की ट्रेनिंग भी स्रारम्भ हो गई थी। यहाँ पर मार्चिंग, स्रनुशासन-पालन, संयम, फर्स्ट एड (प्राथमिक चिकित्सा) स्रादि उपयोगी वार्ते बताई जाने लगीं, स्रहिंसा का उद्देश्य, स्रपने द्वारा किसी के दिल को चोट न पहुँचे; स्रपना स्वार्थ-सिद्ध करने के लिए भी इस मार्ग से विचलित न हों, इसी को वे स्रपना धर्म समभते स्रौर इसी को स्रपना कर्म स्रौर सबसे बढ़कर इसी को स्रपना प्रधान कर्तव्य।

देश-सेविकाएँ दिनों-दिन ऋपने कर्तव्यों में दीचित होने लगीं । उनकी खादी की साड़ी ऋौर जम्पर दोनों का रंग स्वयं शान्ति का ऋचल स्वरूप धारण करके ऋपनी निराली छटा नील-गगन के नीचे विखेरने लगा।

पुरोहित को उमानाथ की इस उदारता द्वारा और अधिक शिचा मिली। वह कहा करते—"यही वास्तिवक सुजनता है; उमानाथ मनुष्यता से परे एक देव-मूर्ति हैं, उनका सहज-सरल स्वभाव हमें पगप्पा पर शिचा देता-फिरता है; परन्तु मैं क्या कहूँ, अपनी दुर्बुद्ध को जो हमें पीछे ढकेला करती है। सुखरानी की सहृदयता का क्या कहना; वह तो साचात् देवी का अवतार है। रही अविश्वमा; वह तो पूरी सरस्वती और लक्ष्मी है। संन्यासिनी आकर सोने में सुगन्धि बन गई। मैं देखता हूँ और आँखें फाड़-फाड़ कर देख रहा हूँ कि मेरी पुरोहितानी भी उधर ही भुक रही है; विटिया पढ़ने जाने लगी और अब तो सभी केसिया बाने की साड़ी पहिने, तिरंगा भंडा लिये घूमती हैं। मालूम होता है कि

भारत के दिन अब अञ्च्छे आने वाले हैं, जब स्त्रियाँ ही स्वराज्य लेने के लिए उद्यत हैं, तब कौन सरकार इनका कहा न करेगी। तबीयत तो होती है कि मैं भी सारी जिन्दगी के बुरे कृत्यों का प्रायश्चित कृष्ण-मन्दिर का पुजारी होकर कर डालूँ। मगर अभी नहीं, समय नहीं आया है।"

"श्रगर त्राज उमानाथ की दया दृष्टि इधर न हुई होती तो पुरोहित को छट्टी का दूध याद श्रा जाता। लेकिन क्या करूँ, मेरा वश यदि कुछ चलता तो उमानाथ को रोकता।" बलजोर श्रपने उद्गार प्रगट करता।

श्रहिणमा ने बलजोर के पैर छूकर कहा—"चाचा! श्रापकी मेहनत श्रीर सफ़ाई से श्राज में समाज में मुँह दिखाने वाली बनी। संन्यासिनी श्रापकी बहुत प्रशंसा किया करती हैं। श्राप तो प्रार्थना में ज़रूर ही जाते होंगे।"

"हाँ, कभी-कभी।" सिर हिलाकर बलजोर ने कहा।

श्रहिण्मा ने 'वहाँ की सारी व्यवस्था समभाई । वह बता रही थी कि यह हमारी भावी सन्तानें निडर, त्यागी श्रौर परोपकारी बनेंगी। तभी एक स्टेशन का कुली काले रंग का साफा बाँधे श्रौर नीले रंग की कमीज पिहने वहाँ पहुँचा। उसने श्रहिण्मा को एक गुलाबी रंग का लिफाफा दिया श्रौर एक छोटे कागज पर श्रहिण्मा का दस्तखत लेकर उलटे पाँवों वहाँ से चल गया। श्रहिण्मा ने उस लिफाफे को खोला, तो पता चला कि तार श्रंभेजी में है। वहाँ से वह बलजोर को साथ लिए संन्यासिनी की श्रोर लम्बे कदमों बढ़ी।

बलजोर ने पूछा—"क्या संन्यासिनी श्रंप्रेजी भी जानती हैं ?" श्रारुणिमा ने सिर हिलाकर मानों इसकी स्वीकृति दी।

संन्यासिनी ने तार द्वाथ में लेकर पढ़ा। ऋखिलेश 'इंडिया-डिफेंस ऐक्ट में मजरबन्द कर लिया गया।' ऋरुिया ने सना।

बलजोर ने ऋपने दोनों हाथों को सिर पर रखकर कहा—"हा राम! गजब हो गया।" इतना कहकर वह जमीन पर बैठ गया।

श्रविषमा ने श्रपने को सँमाला, माता मुखरानी श्रौर पिता उमा-नाथ ने देशकाल पहिचाना था। वह मुखरानी को सान्त्वना देने लगे। मगर माता का वात्सल्य उमड़ा पड़ता था। वह श्रश्रु-धारा के रूप में प्रवाहित ही होना चाहता था कि श्रविषमा ने श्रागे बढ़कर कहा— "माताजी, यही तो श्राप हमें बाल्यावस्था में कहा करती थीं कि बड़े होने पर श्राखिलेश श्रौर श्रविषमा देश श्रौर जाति की सेवा करेंगे श्रौर उनके काम श्रावेंगे। वही तो श्राखिलेश ने पहले करके मुक्ते भी रास्ता बताया है। न जाने कितने माई के लाल श्राज कृष्ण-मन्दिर में श्रपनो श्रद्धा-भक्ति श्रपण करते चले जा रहे हैं। श्राप देखतीं नहीं, भाई श्रखिलेश ने श्राज श्रापकी कोख श्रौर पिता के मान को सार्थक बनाया है।"

संन्यासिनी ने सिर हिलाकर कहा—''माता सुखरानी, श्राप विह्नल न हों; श्रापके श्रखिलेश जैसे सपूत ही भारत-माता का श्राण चुकाएँगे। वही एक नई दुनिया बसाएँगे, श्रपना इतिहास स्वर्णाच्रों में लिखाएँगे श्रीर भारत का मस्तक ऊँचे करेंगे। यह एक नाटक का छोटा परदा गिरा है। देखने में जो बड़ा कटु श्रीर भयावना लग रहा है। मगर इसका परिणाम मधुर श्रीर सुखदायी ही होगा। हम लोगों के जेल एवं श्राखिलोश के कारावास में थोड़ा सा श्रान्तर है। वह यह कि हमारा जेल कन्या-कुमारिका से लेकर हिमाचल तक लम्बा एवं मांडवी से सदिया तक चौड़ा है श्रीर उनके ऐसे सैकड़ों जेल इस बड़े जेल के श्रन्दर समाये हुए हैं। मैं कहती हूँ कि ऋखिलेश का जो मान श्रीर गौरव इस छोटी चहारदीवारी के अन्दर जाने से बढा है, वह एम० ए० एल-एल बी बोकर गरीबों को उलटा सीधा पाठ पढाने वाले आज-कल के कागून-पेशा वकीलों के फिरके में जाने से न होता । श्राप नहीं देख रही हैं कि वर्त्तमान साम्राज्यवाद के श्रन्दर सुख से फूलने-फलने वाले पूँजीपित गरीबों का खून चूस-चूसकर महाजन, राय साहब श्रीर रायबहादुर श्रादि पदिवयों से त्राभूषित हो रहे हैं। इन्हें तो इसी में श्रानन्द है। गरीव मुविक्कलों को चाहे भर पेट सत्त् भी न मिले, लेकिन पेशी के लिए, मेहनताना के निमित्त उनका हाथ इनके सामने ज़रूर फैलता है। मुविक्कल पैदल जाएँ, कुछ परवाह नहीं; मगर वकील साहब कार अथवा फिटन से जरूर जायेंगे। आज-कल तो पराने घाघ वकीलों के सामने उनके आगे कितने नये प्रेक्टिस करने वाले वकीलों को जिनके पास पटवारी या पुराने मुकदमेबाज़ दलाल श्रौर गुरगे नहीं होते हैं. उन्हें श्रपने पास से किराया खर्च करके कोर्ट में श्राना-जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी का सूट-बूट कुछ दिनों तक इज्जत-स्रावरू सँभाले रहता है। श्राप ही बताइये कि श्राप श्रिखिलेश को देश को धोखा देने वाला वकील बनाना चाहती थीं कि उसे देश का सच्चा भक्त श्रीर भारत-माता का श्रनन्य पुजारी ? उसका स्थान श्राप गरीबों की भोपड़ी में रखना चाहती हैं कि पूँजीपतियों की गैलरी में ? मैं जो समभती हूँ कि स्नाप पहली ही चीज़ को उत्तम श्रीर श्रेयस्कर समभती रही होंगी। उसी मार्ग का पथिक श्राज श्राखलेश बना है।"

बलजोर ने कहा—"ठीक है, जब ऋखिलेश ही वहाँ गया तब हम लोगों का यहाँ क्या काम ?"

श्रव्यक्तिमा बोली--"चाचा शान्त रहिए ! समय श्रा रहा है, उता-चली न करिए।"

संन्यासिनी ने भी श्रव्यामा की बातों का समर्थन किया।
सुखरानी ने कहा— "तो फिर श्राखिलेश को सजा होगी ?" कहतेकहते उसका गला भर श्राया।

संन्यासिनी ने समभाया—"नजरवन्दों को सजा नहीं होती। वे केवल हमसे श्रलग करके जेल में रख दिये गये हैं। उनके साथ साधा-रण कैदियों का-सा व्यवहार नहीं होगा। वहाँ नीति-युक्त बात सामने रखकर काम किया जाता है। मगर उनको इसकी कुछ भीपरवाह नहीं रहती, वे तो फकीर बने श्रपनी धुन में मस्त रहते हैं।"

श्रहिणमा ने कहा-"चलिए, फिर देखा जावेगा।"

#### नवाँ परिच्छेद

चिन्ता ने विलायत में रहते हुए बहुत कमाल कर दिखाया। उसमें जो विलासिता का ऋवगुण यहाँ की यूनिवर्सिटी के वातावरण में उत्पन्न हो चला था, वह यहाँ अनुकूल वायुमंडल के होते हुए भी काफूर हो गया । वह सौन्दर्योपासक ज़रूर बना रहा, किन्तु वास्तविकता का, कृतिमता का नहीं। प्रेम का सच्चा स्वरूप उसे विलायत में दिखलाई पड़ा। श्रंग्रेज परिवार में हिल-मिल कर रहते हुए भी वह भारतीय संस्कृति का पक्का पुजारी बना रहा। इसके अविरिक्त उसने अपनी हिन्द संस्कृति को वहाँ इस प्रकार लोगों के सामने रखा, कि वहाँ हिन्दुत्व का एक सुदृढ़ श्रीर सुद्दाना प्रतीक तैयार हो गया। खान-पान, रहन-सहन त्रादि सभी बातों में उसका भारतीय-पुट बड़े मजे का रहा करता । उसने देशाटन भी खूब किया। तीन-चार भाषात्रों ग्रर्थात् श्रंग्रेज़ी के त्रविरिक्त लैटिन, जर्मन, फ्रेंच त्रादि का पूरा ज्ञाता हो गया । दुभा-षिए का काम बड़े मजे से चला ले जाने वाला हो गया। जहाँ कहीं हिन्दुस्तान का प्रश्न आता वह बड़ी सहूलियत से उसे हल करने का प्रयत्न करता था।

चलते-चलाते एक मिस का प्रेम इसे इसलिए उकराना पड़ा कि इधर श्रहिणमा का ध्यान, उधर कामिनी की कामना, सबसे बड़ी बात हिन्दुत्व की प्रतिष्ठा । इसने बड़े साहस से काम लिया जिसे बिरले ही हिन्दुस्तानी विलायत जाकर कर पाते हैं। वहाँ की इंडिया-लीग ने विलायत से चलते वक्त इसे एक सफल पार्टी दी। उस पार्टी में चिन्ता ने श्रपने भाषण में कहा-"श्राप विदेश में रहते हुए भी स्वदेश भारत की हित-कामना बराबर कर रहे हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। यही हरएक हिन्दुस्तानी का, वह चाहे जहाँ रहे, प्रधान कर्त्तव्य है कि वह भारत की प्रतिष्ठा बढावे। हमें पूरी आशा है कि हम विलायत की तरह ही ऋपने देश भारत को स्वतंत्र देखें। इसमें ऋाप सज्जनों की सहान-भृति बड़ा कमाल दिखा सकती है। मैं भी यहाँ से त्राई० सी० एस० पास होकर वहाँ जाकर क्या करूँगा, श्रीर मुभे क्या करना होगा, मुभसे स्वदेश की कौन सी सेवा होगी. यह सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं। इन्हें तो समय ही बतावेगा । ईश्वर ऋापका स्वदेशानुराग निरंतर बढाता रहे. यही हार्दिक कामना है। ईश्वर इसमें हमारी सहायता करे।"

इंडिया-लीग के लोगों ने चिन्ता को विश्वास दिलाया कि हम सदैव इस बात का प्रयत्न करते रहेंगे। श्राप स्वदेश को लौट रहे हैं। हिन्दूइज़म की एक श्रमोखी लहर श्रापने जो यहाँ पैदा की है उसमें हमारे मुसलमान भाइयों को भी श्रपनी संस्कृति के लिए पूरी श्राज़ादी है। उनका भी श्राप में वैसा ही पूर्ण विश्वास है, जैसा कि हमारा श्राप में प्रगाढ़ स्नेह। भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, हम श्रांख रखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। कोई पाकिस्तान की योजना बना कर श्रखंड भारत के श्रंग विच्छेद करने में ही तन्मय है, तो कोई वर्त्तमान राज-तंत्र की छत्र-छाया ही में रहना श्रपनी स्वामि-भक्ति की चरम सीमा समभता है। हमारे महाप्रभुश्रों को भी यह एक बहाना मिल गया है कि उनमें श्रापस में मेल नहीं, तिनक भी नहीं, नाम को भी नहीं है। हम हटे कि सिर-फुड़ौवल हुई। बात बहुत कुछ श्रंशों में सही श्रौर दुरुस्त भी है क्योंकि श्राए दिन यह होता दिखलाई पड़ता है। महर्रम, दशहरा, ईद, बकरीद श्रौर होली में जहाँ रक्त की प्रचंड निदयाँ बहती हैं, खुशी में गम श्रौर गम में खुशी मनाई जाती है। कुछेक गुंडों श्रौर बदमाशों को छोड़ कर शरीफों श्रौर निरीह, गरीब जनता की श्रच्छी तरह से बरवादी होती है। सैकड़ों समुदाय, हजारों फिरके, सब श्रपने को एक से एक बढ़कर बताने वाले। हम सोचते हैं, विचारते हैं, मगर बुद्धि काम नहीं देती।

इतना विशालकाय देश इस बीसवीं शताब्दी में भी पराधीन बना हुआ है, यह किसी का दोष नहीं। यह तो अपने किए गये कामों का ही परिणाम है, जहाँ अळूतों की कोई परवाह नहीं करता, स्त्रियों का मान नहीं होता, भाई-भाई में अन्तर है, वहाँ अगर पराधीनता न पैर अज़ाए और साम्राज्यवाद दाँत न गड़ाये, तो क्या स्वतंत्रता दुख भेलने आएगी ?

एक जय-घोष के साथ चिन्ता का जहाज समुद्र-तट से उसके उदर को चीरता श्रीर उसकी लहरों के साथ श्रठखेलियाँ करता श्रागे बढ़ा।

चिन्ता कुछ दूर तक मित्रों के श्रिभिवादन में सफेद रूमाल हिलाता रहा। चितिज की श्राड़ में जाने पर वह श्रपनी सीट पर बैठा समुद्र का

रास्ता जहाज के नकशे में देख रहा था कि वहाँ कुछ लाल स्याही से कटा देखा। उसे मालूम हुन्ना कि पोलैंड पर नाजी जर्मनी का हमला हो चुका है, हमारी सरकार ने भी पोलैंड की सहायतार्थ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी है। दो-तीन दिन में ही जर्मनी के यू बोटों ने समुद्रों में एक तूफान-सा वरपा दिया है। उसे मार्ग देख कर ज्ञात हुन्ना कि हमारा जहाज जिब्राल्टर से घूम कर भूमध्य सागर में होकर न जावेगा, बल्कि केप आप गुड-होप का पुराना रास्ता तै करके हिन्द-महासागर का उदर चीरता बम्बई पहुँचेगा। उसने सोचा-स्वेज होकर स्राया था। स्रव इधर से होकर वापस जाने में एक दूसरा प्राचीन ऋौर बड़ा मार्ग देशाटन के लच्य में ऋा जावेगा। जिब्राल्टर से श्रागे कुछ दूर चल कर उसे यह मालूम हुआ कि हम गर्मी की दुनिया में पहुँचने के पहले ठंडक की रँगीली दुनिया में पहुँच रहे हैं यहाँ जाड़े की वर्षा का त्रानुपम दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। फिर रेतीले मैदान के तटवर्त्ती प्रदेश को लाँघ चुकने पर विषुवत रेखा के तटीय समुद्र से होकर चले । श्रन्त में केपटाउन पहुँचे । यहाँ भी भूमध्यसागरी प्रान्त का ही दृश्य स्राखों के समन्न स्राया । बात यह थी कि यहाँ भी जाड़ों में ही पञ्जुत्रा हवात्रों से पानी बरसा करता है स्त्रीर गर्मी का मौसम बिलकुल सूखा जाता है। स्त्रागे चलने पर ज्ञात हुस्रा कि इस बार हमारा जहाज श्रदन न जा कर सीधे बम्बई पहुँचेगा। हिन्द महासागर में जहाज ज्योंही पहुँचा, हवा का एक ऐसा भोंका त्राया कि मालूम होने लगा जहाज श्रव गया। लोगों की जान सूखने लगी। एक प्रकार की हलचल श्रौर भगदड़-धी मच गई। सब लोग त्राहि-त्राहि करगे लगे। जहाज़ के कप्तान को वायरलेस से इस तुफान का पता पहले से ही चल गया था। इसलिए वह काफ़ी सजग था। फिर भी दिल दहल गया। वह क्या सभी ईश्वर को बार-बार याद करते श्रीर कहते-बचा परमात्मा, श्रब पतवार तेरे ही हाथों है, तू ही सारे जगत का रक्षक है। इस प्रकार जहाज़ के सारे यात्रियों को ऋपने जान की पड़ी थी। कोई देवी-देवता को मनाता था तो कोई मिन्नतें मानता था ऋौर कोई मीलाद की सोचता था कौर कोई सत्यनारायण की कथा का ही स्प्रनुष्ठान करता था। इधर यह सब कुछ हो रहा था स्त्रीर उधर चिन्ता वर्लिन का न्यूज़ ८ बजे रात रेडियो के पास बैठा सन रहा था। बर्लिन के रेडियो ने बतलाया—इस जंग का सारा दारोमदार ब्रिटेन पर है। इसके पहले वह ब्रिटेन का 'मैसेज' सन चुका था कि वह दनिया की ऋाजादी के लिए लड़ाई में शामिल हम्रा है। उसका चित्त द्विविधा में पड़ गया। वह कभी सोचता कि दुनिया का कैसा भमेला है ! छोटे-छोटे राष्ट्रों के उदरस्थ करने का कैसा सभ्य तरीका काम में लाया जा रहा है। ऐसे समय में यदि महात्मा का सिद्धान्त सर्वव्यापक हो जाता, तो सर्वत्र शान्ति विराजती दिखलाई पड़ती। निरस्रोकरण की योजना त्राज रही की टोकरी में पड़ चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं है। बात यह है कि स्वार्थ हमारा पिंड नहीं छोड़ता है। नहीं तो यह सब भंभटे क्यों पैदा होती ? विज्ञान संहारकारी न बन कर हितकारी बन जाता। मगर नहीं, यह कैसे हो सकता है ?

ईश्वर की सृष्टि देखते देखते लय होती जा रही है। लाँखों की सम्पत्ति समुद्र के पेट में समाई जा रही है। कुछ समक में नहीं त्राता।

इसी उभेड़बुन में पड़ा-पड़ा वह बम्बई बन्दरगाह के करीब पहुँच गया। उसे बन्दरगाह का दीप-एह दूर से ही दिखलाई पड़ने लगा। उसने ऋपना भविष्य का कार्य-क्रम भी निश्चय कर लिया। जहाज जटी के किनारे से टकराया ऋौर तत्काल ज्वार के साथ बन्दरगाह में लंगर डाले दिखलाई पड़ने लगा। कुलियों ने सामान उतारा, सभी मुसाफिर उतरने लगे।

चिन्ता एक स्रापार चिन्ता सिर पर लिये जटी पर उतरा । वहाँ से सीधे घोड़ा गाड़ी में बैठकर विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की स्रोर चल पड़ा।

इसे बनारस किमश्नरी में फ़र्स्ट क्लास मिजिस्ट्रेट बनने के लिए टेलीग्राम के द्वारा जहाज पर ही ऋपाइंटमेंट लेटर मिल चुका था कि ऋपनी जगह का चार्ज लेकर तब घर चला जावेगा। उसने कलकत्ता मेल से रवाना होने के पहले ही ऋपने पिता एवं उमानाथ को टेलीग्राम कर दिया कि—''मैं ऋग रहा हूँ; बनारस में चार्ज लेकर तब घर ऋौर छावनी पर पहुँचूँगा।"

विलायत की रवानगी के समय यहाँ के स्टेशन श्रीर रेलमार्ग जो सुहाने श्रीर रम्य स्थल से दिखलाई पड़ते थे। वही श्रव लौटते वक्क फीके श्रीर नीरस प्रतीत हो रहे हैं। चिन्ता ने सोचा श्रोर समभा, फिर निश्चय किया—बात यह है कि यहाँ न तो लन्दन जैसी जमीन के श्रन्दर चलने वाली रेलगाड़ियाँ हैं श्रीर न भूगर्म में छिपे स्टेशन ही। एक पटरी की गाड़ियाँ भी नहीं। सारा कारोबार वहाँ ऊपर होता है श्रीर नीचे पृथ्वी का कलेजा दहलाती, उसे चीरती गाड़ियाँ दौड़ी चली जाती हैं।

स्त्रीर यहाँ जैसा वहाँ इंजिनों का धुन्नाँ वायुमंडल को दूषित नहीं कर पाता। यहाँ वम्बई शहर में ट्रामवे, फिर कुछ दूर विजली से चलने वाली गाड़ियाँ, भिर वही भक-भक धुन्नाँ फेंकने वाला कोयले न्त्रीर भाप की शिक्त से चलने वाला इंजिन। यहाँ तीसरे दर्जे के मुसाफिर बोराबन्दी करके गाड़ी के डिब्बों में ठूँस दिये जाते हैं। जो पहले गाड़ी में चढ़ गया, वह उसे न्त्रपना मौरूसी हक समभ लेता है। दूसरा चाहे मीलों दूरी खड़े-खड़े तै करे लेकिन हम जो लेट गये सो लेट गये। विदेशों की तरह यहाँ रात न्त्रीर दिन की न्नता न्नता नहीं चलतीं।

इसके विपरीत चिन्ता को इगलैंड श्रौर विदेशों की शील श्रौर सम्यता का ध्यान हो श्राता। कोई गाड़ी में बैठा है, यदि उसके पास कोई सम्य महिला पहुँची न कि वह उठ खड़ा हुश्रा। टिकटों के लेने में जो यहाँ मेड़िया-धसान होती है वह विदेशों में नहीं। वहाँ टिकटों की भी ड्रिल होती है; कमपूर्वक सब टिकट लेंगे। यहाँ तो एक साथ दस-बीस हाथ खड़की में साथ ही मौजूद मिलेंगे। टिकट लेकर एक के पास इकट्ठे रख दिये जाते हैं। इस तरह प्रायः टिकट गायब होते देखे गये हैं। इसी भीड़ में उचकों श्रौर जेब-कटों की बन श्राती है। मगर दूसरे देशों में ऐसा बहुत कम होता है; वहाँ एक छोटा बच्चा भी टिकट लेता है श्रौर श्रपना उत्तरदायित्व वह स्वयं सँमालता श्रौर समक्तता है। चिन्ता यही सब सोचता-विचारता श्रागे बढ़ता गया। हवा के ठंडे भोंकों से नींद श्रागई। फिर चुनार के करीब श्राकर भगवती भागीरथी का दर्शन दूर से ही करके जागा। तब तक स्टेशन सुगलसराय, पुकारते कुली एक कतार में

खड़े दिखलाई पड़ने लगे।

मुगलसराय में गाड़ी से उतर कर दो घंटे तक वह बनारस जाने वाली गाड़ी का इन्तजार करता रहा । लोकल ट्रेनों के बन्द हो जाने से बनारस स्राने-जाने वाले मुसाफिरों की कठिनाई स्रौर स्रधिक बढ गई थी। खैर, ज्यों-त्यों करके सुबह के चार बजे। गाड़ी तैयार होकर प्लेटफार्म पर लगी। उसने ऋपने दिल में सोचा, यदि बाम्बे मेल मुसाफिरों का कहा मान कर मुगलसराय से इलाहाबाद होकर स्राती जाती: तो ऋब तक मैं कभी का कैंट स्टेशन पर उतर गया होता। लेकिन क्या कहूँ रेल के ऋधिकारियों की सूभ को। खेर कुली ने फर्स्ट क्लास में ले जाकर सामान रखा। चिन्ता वहाँ जाकर बैठ गया। कुलियों को उसने मुनासिव मजदूरी दी । फिर भी वह खीस निकाले-वाब साहब कहते वहीं डटे रहे। देहाती मुसाफिरों के साथ दिखलाई जाने वाली इनकी उद्दरहता यहाँ दीनता में बदली दिखलाई पड़ती थी। उसने सोचा-हमारे मशीन का सारा ढाँचा ही सिर से पैरू तक खराब हो गया है। उसमें मोरचा लग गया है। कहीं आज ऐसा लन्दन में होता तो ऐसा करने पर उन्हें ऋपनी ड्यूटी ऋौर मजदूरी से हाथ घोना पड़ता। मगर यहाँ क्या, इसी में शान है। खैर, एक एकन्नी श्रौर लेकर वे वहाँ से हटे। इक्षिन गाड़ी में जोतकर ड्राइवर सीटी दे रहा है। गार्ड श्रौर टी॰ टी॰ ब्राई॰ हाथ में चाय का कप लिए जल्दी-जल्दी जलती चाय पीते जाते श्रीर गाड़ी की तरफ बढते श्रा रहे हैं।

जेब में से पैसा निकालते-निकालते गाड़ी चल देती है; सींखचा पकड़ कर गाड़ी में चढ़ते हैं — "पैसा दूसरे दिन मिलेगा। श्रो मैन, सुना!"

उसने श्रपना श्रपाइंटमेंट लेटर मेज पर रख दिया । साहब बिना कुछ कहे-सुने उसी कार में बैठा । मोटर कचहरी पहुँची । चिन्ता ने चार्ज लिया श्रीर श्रपना काम श्रारम्भ किया । कारवाला किराया लेकर साहब को उनके बँगले पर पहुँचाकर श्रपने घर गया ।

दूसरे दिन रिववार का दिन पड़ता था। उसने सोचा, कल छावनी जा कर सारी व्यवस्था देख आ्राऊँ। फिर उसे इस बात का ध्यान आया कि रिववार की छुटी लंदन में भी और यहाँ भी। कैसी साम्राज्यवादी छाप! हमें तो पूर्णिमा, अभावस्था एवं एकादशी को न सही, काम के अवसरों पर छुट्टियाँ मिलतीं तो हम उसका अच्छा-सा उपयोग कर पाते। मगर यह तो सिर्फ गप और मजाक में ही कट जाता है। कुछ करते-धरते नहीं बन पड़ता। यहाँ तो राष्ट्रीय अवकाशों का ही महत्व अधिक हीता, मगर किया क्या जाए ? स्कूल और कालेजों में छुट्टियाँ हमें वालपन की मिठाइयों से भी अधिक प्रिय हुआ करती हैं और बड़े हो जाने पर भी वह चसका नहीं जाता।

त्रव उसे रह-रह कर श्ररुणिमा याद श्राने लगी, श्रिखिलेश का सद्भाव उसे उद्देलित करने लगा; कभी कामिनी सामने श्राकर खड़ी प्रतीत होती। उसे पश्चात्ताप होता श्रीर वह एकाएक कह उठता, "यही जीवन की सबसे बड़ी दहकती श्राँगीठी शरीर को तपा रही है। उसका भविष्य मैंने श्रपने हाथों विगाड़ा। जरूर मेरा कल्ला उसमें जलता जा रहा है। श्रव भी वह एक प्रकार मेरा उपकार ही करती जा रही है। श्रव उसे श्रिकार है कि वह मेरे उज्ज्वल भविष्य को तिमिराच्छन्न कर दे। वह मुक्ते कोसती श्रवश्य होगी। श्रव भी उसके श्रीन्तम शब्द मेरे कानों

से टकरा रहे हैं। क्रब के नौकर का यह कहना— ''टूटे प्याले क्रल में कब मिलते हैं'' मुफ्ते रह-रह कर याद त्रा रहा है। क्या मैं इनसे त्रपना पिंड खुड़ा सकता हूँ कि कभी नहीं। इसका प्रतिकार मुफ्ते त्रवश्य करना पड़ेगा। त्रागर यहाँ घोखा-घड़ी से बचा भी तो ईश्वर के दरबार में जो न्यायकारी है, वहाँ किस प्रकार छूट मिल सकती है।"

चिन्ता अपने दिल में सोचता, विलायत ही में मजे में था, यहाँ पहुँचते ही दिल में न जाने कौन-कौन-सी स्मृतियाँ उभड़ने लगीं। उनका भी अवसर है—समय है। इतने दिनों तक वे सुषुत अगिन की तरह शान्ति थीं। ढके-ढकाए आँवे की तरह भीतर ही भीतर वह बराबर सुलगती रहती थीं। कलेजा इन कुपरिणामों से काला हो गया होगा। हे ईश्वर! इसका पश्चात्ताप सुभ से यहीं करा ले, नहीं तो सम्मुख मुभे लज्जा से सिर नीचा करना पड़ेगा। अहिणामा से मेरा मिलना-जुलना भी लोगों ने बुरी निगाह से देखा होगा। उस भोली-भाली अहिणामा का हृदय मेरे लिए क्या कहता होगा। दिल कह रहा है, इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा और देनी पड़ेगी इसकी सफाई। यह सोचकर वह बहुत ही उद्धिग्न हो उठा—'कामिनी! पहले तू चमा कर दे; फिर यही चमा-याचना अहिणामा से भी माफी दिलवायेगी। यही दोनों शक्तियाँ ईश्वर के सामने मेरी शानदार विजय कराने में सहायक और समर्थ होंगी।'

यही सोच-विचार कर घर की तरफ़ कदम उठाने का उसका साहस हुआ। कभी सोचता—कुछ दिनों अज्ञात ही रह कर मजि-स्ट्रेटी करूँ, किन्तु उसी च्चण वह यह भी सोचता कि यह आत्म-प्रवंचना

के त्र्यतिरिक्त त्रौर कुछ न होगा। यही भावनाएँ उसे रह-रह कर सत्य-स्वप्न दिखाती थीं। वह यह भी सोचता था कि जिस ईश्वर ने श्रपनी कृपा से मुभे इस पद पर पहुँचाया, वही इसकी मर्यादा की रक्षा भी करेगा। इस समय भारत का शासन-शकट कैसे संकट-काल से होकर गुजर रहा है- इसे ईश्वर ही जानता है। शासन की मशीन चलाने वाले हम जैसे मिस्त्रियों की क्या स्थिति होनी चाहिए, इसे हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। एक श्रोर पराधीन देश की पुकार, दूसरी श्रोर स्वामि-भक्ति का उद्गार । देखें, किस पत्त की विजय होती है । इधर कर्त्तव्य श्रीर उधर प्रेम की दुनिया, किसे अपनाऊँ अप्रौर किसे छोड़ूँ। यह भी इस समय निश्चय करने का अवसर नहीं है। समय आने पर स्वयं इसका निर्णय हृदय कर लेगा। ठीक भी है, जिस वस्तु की श्रावश्यकता श्रनिवार्य होगी उसी को हृदय ऋपनाएगा। यह तो एक ध्रुव सत्य ऋौर ऋटल-सी बात है। बस यही ऋन्तिम निर्णाय मेरे दिल में बैठता है। ऋन्यथा कोई श्रौर उत्तम मार्ग मुभे दिखलाई नहीं पड़ता।

## दसवाँ परिच्छेद

न्प्र्रार्शिणमा कन्या-पाठशाला में बैठी लड़िकयों को बता रही थी-"हमारी भारतीय संस्कृति भी पश्चिमी सभ्यता की अनुगामिनी बनती जा रही है। इसे अगर कोई शक्ति उधर जाने से बचा सकती है तो वह शक्ति नारी है। छोटे शिशुत्रों का पालन-पोषण, उनकी शिचा-दीचा उनका संस्कार इन्हीं पवित्र आत्माओं के द्वारा होता है। बालक का जितना ऋधिक संसर्ग स्त्री-माता से होता है; उतना पुरुष-पिता से नहीं, यह एक स्वाभाविक बात है। नारी का कोमल सुकुमार हृदय बालक के हठीले कामों से श्रक्कलाता नहीं, उसे ठेंस नहीं लगती. प्रत्युत वह ब्राह्मादित ही होता है। बालक माता की ब्रांखों का तारा है। मानव-स्वभाव की महान शान्ति की प्रतीक नारी है। नारी से ही जगत की उत्पत्ति श्रीर लय पूर्वकाल से ही होती चली श्रा रही है: किन्त इस नारी-पुजारी देश में श्राए दिन उनका कितना घोर श्रपमान किया जा रहा है! मैं किसी को दोष नहीं देती. मगर इतना कहे बिना रहा भी नहीं जाता कि स्त्रियों के पतन का मुख्य कारण पुरुष ही हैं।

जिस त्र्यावाल में वह पला पोसा उसे ही वह रोनी सूरत बनाए देखा करता है। उसकी तरफ फूटी ब्रांखों भी नहीं देखता। किंकर्त्तब्य विमूढ़ बना मतवाले सिंह की तरह चला जा रहा है।"

श्रहिणमा के दिल का गुबार श्रव्छी तरह निकलने भी न पाया था कि उमानाथ टेलीग्राम लिये वहीं पहुँचे। कन्याश्रों ने श्रहिणमा को उठते देख कर श्रिषेड़ उम्र वाले उमानाथ का उठ कर श्रिमवादन किया। बैठने का संकेत पाकर पुनः श्रपना स्वाध्याय करने लग गईं।

उमानाथ ने कहा-"देखो, यह टेलीग्राम कहाँ से त्राया है ?"

श्रक्णिमा ने उसे हाथ में लिया श्रीर खोल कर पढ़ा—''चिन्ता ने बम्बई से मेजा है। वह श्रा रहे हैं। बनारस में मजिस्ट्रेटी का चार्ज लेकर छावनी में श्रायेंगे। सेटजी को भी खबर कर दीजिए श्रीर उनकी श्रावश्यक वस्तुश्रों का प्रवन्ध भी।"

यह सब कुछ कहते हुए श्रक्शिमा के हृदय पर एक ऐसा थपेड़ा लगा कि श्रगर वह सँभल कर चारपाई पर न लेट जाती तो उसे श्रवश्य मूच्छा श्रा जाती। उमानाथ यहाँ से चले गये थे। थोड़ी देर के बाद श्रक्शिमा को होश श्राया उसने सोचा—मेरी बीमारी का पता यदि कहीं चिन्ता को लगा, तो उनका हृदय मेरी तरफ से क्या सोचेगा। यह सोच कर वह फिर श्रनमनी-सी हो गई। श्राज एक घंटे पहले ही लड़िकयों से गर्बा (गुजराती नृत्य) कराकर उन्हें छुट्टी दे दी। दिल बहलाने की गरज से वह संन्यासिनी की कुटी की श्रोर बढ़ी। रोज की तरह श्राज उसका कदम क्यों उतावला

नहीं उठ रहा है ! रास्ता काँटों से भरा मालूम हो रहा है। वीच-बीच में लोमड़ी रास्ता काट जाती है। उल्लु दिन को ही क्यों बोलने लग गया है ? वन के मग-शावक त्राज क्यों उदास मन होकर बैठे हैं ? ताल की चिडियों का चहचहाना भी कम हो चला है। सान्ध्य दीपक के प्रकाशित होने की बेला हो गई है। फिर भी त्राज कटी तिमिराच्छन है ! लच्चण त्राच्छे दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। चली थी संन्यासिनी से मिल कर दिल बहलाने. मगर यहाँ की स्थित में ग्रन्तर पड़ा दिखलाई देता है। उनकी पाली प्यारी बिल्ली म्याऊँ-म्याऊँ करके रोती इधर-उधर दौ इती दिखलाई दे रही है। इधर देखा, उधर भाँका: मगर कहीं संन्यासिनी हो, तब तो पता चले ! अरुणिमा के मुँह से अनायास निकल पड़ा-सारा गुड़-गोबर हो गया। वह कहाँ चली गई । गाँव वाले सुनेगे, तो साध-समाज पर लांछन का एक स्त्रौर गहरा नमदा गाँठ देंगे। कहीं यह स्त्रवस्था संन्यास की हुस्रा करती है ? यह तो पहले से ही कहा जाता था, अब तो उसकी पुष्टि का लोगों को श्रौर श्रच्छा श्रवसर मिला। मन-माँगी मुराद मिली। इसी लिए उसका दिल धड़कता था। वह इसी स्रमंगल की सूचना डंके की चोट देरहा था। विभिन्न प्रकार के अप्रशक्त हो रहे थे। इधर-उधर ढँढ़ने पर उसे कागज का एक दुकड़ा वहीं पड़ा मिला। उसे खोल कर पढा। उसमें लिखा था-

"बहिन ऋरुणिमा, एक ऋावश्यक कार्यवश में बाहर जा रही हूँ। मेरे इस तरह चले जाने पर सम्भव है कि बहुत बड़ी फबितयाँ ली जाएँगी। सम्भव है तुम्हें भी ऋपमानित होना पड़े। मगर तुम ऋपना काम जारी रखना। हताश होकर निरुद्यमी न वन जाना। बराबर पुरुषार्थ किये चलना। शक्ति-संचय का प्रधान मार्ग यही है।''

उसने त्रागे त्रौर पढा-"त्र्राखिलेश इस समय जेल न गया होता तो वह मेरा काम त्रासानी से कर देता। उसका त्रभाव मुक्ते इस समय ऋधिक खल रहा है। खैर, देखना, समय ऋौर ऋवसर ऋाते ही मैं तुम्हारी सेवा के लिए ऋा जाऊँगी। ऋभी समय रहते मुक्ते छिप कर ही काम करना है। जमाना श्रीर मेरे कार्य श्रपने श्राप मफे तुम्हारे तथा श्रीरों के सम्पर्क में ला देंगे। मैं कौन हूँ, यह बताने की जरूरत नहीं । मेरा पहिचानने वाला श्रव तक यहाँ कोई न था, इसी-लिए मैं अब तक यहाँ थी। जब भीका आएगा, मैं फिर आ जाऊँगी। देश श्रीर जाति के सुधार एवं उत्थान के लिए इससे भी कठिन श्रीर भयंकर श्रापदाश्रों को फेलना श्रीर उनका सामना करना पड़ेगा। तम बराबर श्रपने इस काम में श्रप्रसर होती रहना। देश-सेविका श्रों की कवायद, परेड श्रौर सामूहिक प्रार्थना का कार्य भी श्रव तुम्हें ही सम्पा-दित करना पड़ेगा।---तम्हारी वही संन्यासिनी।" इसे श्रव्यासा ने सकरण पढा। उसकी श्रांखें डवडवा श्राईं।

इस पहेली को श्रविशामा जितना ही समम्मने की कोशिश करती, उसकी गुत्थी उतनी ही श्रीर उलम्मती जाती थी। वह कभी सोचती— संन्यासिनी कौन थी? तो स्वयं वह एक पहेली बन जाती। नित्य प्रति के कार्यों का श्राधिक्य; तिस पर संन्यासिनी का यह महान श्रीर कठोर श्रादेश! ईश्वर सहायक है। सब कुछ होता रहेगा। "श्रव तक मेरा पहिचानने वाला यहाँ कोई न था।" इसको वह बार-बार पढ़ती श्रीर ताजी घटना से इसका सम्बन्ध जोड़ती, तो उसे तत्काल यह ज्ञात हो जाता कि इस टेलीग्राम का तो उसे कुछ पता न था फिर इससे उसका क्या सम्बन्ध ? ग्रहस्थों की ग्रहस्थी से संन्यासिनी को क्या मतलब, क्या सरोकार ? किसी के ज्ञाने-जाने में क्या रुकावट ? कुछ समक में नहीं ज्ञाता । खैर इस दिन की सामूहिक प्रार्थना कराने ज्ञौर मंदिर में तेल-बत्ती का प्रबन्ध हो जाने पर वह एक दो को वहाँ तैनात कर घर ज्ञाई । उसके यहाँ पहुँचने के पहले ही संन्यासिनी के ज्ञाचानक गायब की खबर सारे गाँव में बिजली की तरह फैल चुकी थी।

कोई कहता— 'यह अवस्था संन्यासी की हो सकती है ? जैसे आज-कल बहुत से बहुरूपिये भेष बना कर इधर-उधर घूमते श्रीर दुनिया को ठगा करते हैं। उन्हीं में से सम्भव है. यह भी रही हो। परोहित तो श्रव एक प्रकार से राज-परोहित हो चले थे। उनकी जवान में लगाम पड़ चुकी थी। मगर वे अपनी शैतानी हरकत से क्यों बाज आने लगे। उन्होंने कह ही तो डाला-"इन काँग्रेसियों श्रीर श्राजकल के पढे-लिखे अपटूडेट छोकरे छोकरियों का कुछ ठिकाना नहीं। कोई साधू बनता है, कोई संन्यासी श्रौर कोई संन्यासिनी। कोई जेल जाता है, देश-भक्त बनने श्रीर श्रागामी काँग्रेस-राज्य में सबेदार बनने के लिए। कोई देश-सेविका का ढोंग बनाकर ग्रामीण, ग्रपढ श्रीर निरीह बे-जबान जनता को ठग रहा है। कोई श्रध्यापिका बन कर निरत्तरता की प्रति-मूर्ति स्त्रियों को साद्धरता की देवी, साद्धात सरस्वती बनाने जा रहा है। दुनिया उलटती जा रही है।" सामने से बलजोर को आता देख कर फिर पाठ करने में तन्मय हो गये। समीप आने पर कहने लगे- "सुना कुछ, या अपन भी कान में तेल डाले सारा कुकृत्य देख रहे हो ! अपन बताआो, मैं कहाँ तक दोषी हूँ ?" पुरोहित ने इतना कह कर दुर्गा-सप्त-शती की पोथी अपलग रख दी।

बलजोर ने नीचे सिर करके कहा—''हाँ समभ चुका, आयपको भी और दुनिया को भी।''

पुरोहित ने कहा—''सबको समभ चुकने के पहले तुम मुभको ही समभा करतें हो। यथार्थता पर परदा डालना तुम्हारा ही काम है। संन्यासिनी अपना टंट-घंट लेकर चम्पत हो गईन ?''

बलजोर ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा—''नहीं। फिर श्रापका पुराना प्रलाप श्रारम्भ हो गया। विना सोचे-समभे किसी पर श्रानायास लांछन लगाना ठीक नहीं हुश्रा करता। श्रापको पता नहीं वह केवल श्रपना शरीर लेकर यहाँ से गई है।''

पुरोहित ने बीच ही में बात काट कर कहा— "श्राज इधर कहा" भूल पड़े बलजोर!"

फिर बलजोर ने वार्ता का प्रसंग बदलते हुए कहा—''श्राज गाँव के जमीदार, श्रापके यजमान सेठजी का लड़का श्राने वाला है।''

पुरोहित ने कहा--"चिन्ता- वही-चिन्तामिण !"

बलजोर—"हाँ, वह विलायत पास होकर यहीं श्रापने ही जिले में मजिस्ट्रेट, फ़र्स्ट क्लास पावर का बना है। चार्ज लेकर वह यहाँ श्रा रहा है।"

उमानाथ छावनी में से निकल कर बलजोर को बैठने का संकेत करते हुए कुछ काम से आगे बढ़े, तब तक चिन्ता आ गया। चिन्ता ने छावनी में कदम रखते ही अपने पिता के पैर छूए, उमानाथ को नमस्कार किया और चन्दनधारी १११ मार्का वाले पुरोहित को दंड-प्रणाम! अन्य उपस्थित जनो को यथा-योग्य अभि-वादन करके बैठ गया।

सेठजी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा—"लो, अब अपनी सम्पदा इसका प्रबन्ध करो । अब तुम्हारी धरोहर तुम्हें देकर मैं विदा लेना चाहता हूँ । तुम्हें मैंने इस योग्य ईवशर की दया से कर दिया कि अपना सब करो-धरो । मजिस्ट्रेटी भी करो और यह सब भी देखो । उमानाथ की और हमारी खूब निभी, एक सच्चे जीवन-संगी की तरह इन्होंने हमारा साथ दिया । लोग कहते थे कि चिन्ता अब देशी न रह कर विलायती बन गया होगा । मगर उनकी धारणाएँ निर्मूल निकलीं । हमारा चिन्ता सादी चाल वाला हिन्दुस्तानी ही बना रहा ।"

उमानाथ ने कहा— ''ठीक कह रहे हो सेठजी, सभी उस रंग में थोड़े ही रॅंग जाते हैं। फिर ऋाप जैसे प्रजावत्सल नर रत्न का ऋपार स्नेह भी तो कुछ महत्व रखता है।"

चिन्ता गम्भीर मुद्रा में मुसकराते हुए बोला — "पिताजी श्रौर उमानाथ! श्रापका सन्देह दूर हो गया। मैं एक विदेशी संस्कृति के बिलकुल सम्पर्क में रह कर श्राया हूँ परन्तु उसे भारतीयता का बाना पहिना कर देश के सामने रख सकूँगा कि नहीं यही प्रश्न विचारणीय है। इतना सब कुछ होते हुए भी मैं श्राप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि श्रापका यह चिन्ता श्राप लोगों की चिन्ता का कारण कभी न बनेगा। इस नश्वर शारीर से मनुष्य जाति का जहाँ

तक हो सकेगा, कल्याण ही होगा, उपकार ही होगा—श्रपकार नहीं।''

श्रविषमा छावनी के एक कोने में खड़ी होकर सारी बातें सुनती रही। वह ऐसी जगह खड़ी थी कि जहाँ से वह चिन्ता को श्रव्छी तरह देख सकती थी श्रीर चिन्ता भी कनिखयों से उसे बराबर श्रपलक देखता जाता था। वे एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद साच्चात्कार कर रहे थे। यही कारण था कि वे परस्पर एक दूसरे को देख कर श्रवाते नहीं थे। पुरानी बातें एक-एक करके सामने श्रातीं श्रीर नवीन हरूय की भूमिका बन कर श्रन्तिहित हो जाती थीं। मन में चाव था मिलने का, प्रेम की बातें करके सुमनांजिल देने का।

इतना सब होते संध्या हो गई। मजलिस उठी। सब अपने-अपने घर गये। विलायती साहब की वापसी के उपलच्य में एक दिन नहीं, बिल्क आज ही छोटे बच्चों को मिठाइयाँ मिलीं। उन्होंने मुँह मीठा कराने वाले को सरसहा और ऊँचा पद पाने की इच्छा प्रगट की। बड़े-बूढ़ों को पक्की दावत दी गई। पुरोहित ने बनाया और सब ने खाया। बहुत रात्रि गये तक विलायत की चर्चा चलती रही।

## ग्यारहवाँ परिच्छेद

चिन्ता ने सोचा—माता सुखरानी एवं श्रहिणमा से मिल कर तब सुबह की गाड़ी से बनारस जाऊँगा। उसे एक संन्यासिनी के यहाँ श्राने श्रौर उसके श्रचानक गायब होने की सूचना उमानाथ से मिल चुकी थी। उमानाथ ने श्रहिणमा की बीमारी का भी हाल बताया श्रौर साथ ही उसके दोषारोप का सारा किस्सा भी सुनाया था।

चिन्ता ने कहा—"यही पुरोहित हैं, जो स्त्राज राज-पंडित बने हुए हैं। इन्हें उसी काम के परिणाम-स्वरूप क्या यह पुरस्कार दिया गया है?"

उमानाथ—''नहीं, इनकी जीविका चलाने की गरज से, इनके छोटे बच्चों श्रौर पुरोहितानी के खयाल से, ऐसा किया गया है। इनके लिए ऐसा नहीं किया गया है। श्रकिणमा श्राप से यह सब बातें बताएगी।"

चिन्ता कदम बढ़ाए उमानाथ के मकान की स्त्रोर चला जा रहा था। उसका दिल रह-रह कर कहता—सुखरानी सुक्ते उपेचा की दृष्टि से देखेगी; श्रहिणमा मुभे एक शहरी के श्रलावा श्रव विलायती भी समभेगी। मुभे संन्यासिनी की बात पहले पूछनी पड़ेगी। वह इन बातों को सोचता हुश्रा श्रहिणमा के घर पहुँचा।

श्रक्षिमा मानों पहले से ही उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी थी। वह कभी सोचती, मेरे घर एक विलायती साहब श्रा रहा है। एक मजिस्ट्रेट। वह यहाँ श्राकर क्या पाएगा? देहाती दुनिया उसकी श्रावभगत करने में कहाँ तक समर्थ होगी? वह यही सोचती श्रापने श्रांगन में बैठी थी।

श्रहिणमा ने कहा-"'तुम चलो, मैं श्राती हूँ।"

सुखरानी ने एक चारपाई जिस पर खुती कालीन पड़ी थी उस पर चिन्ता को बैठाया । चिन्ता ने यहाँ की सादगी और विलायत की बना-वट का मुकाविला किया । तब तक एक छोटी-सी तश्तरी में पान का बीड़ा, इलायची, लौंग, सुरती और छालियाँ रखे अरुणिमा निकली। चिन्ता ने प्रेम-पूर्वक अरुणिमा को सामने तश्तरी रखते और सादर नमस्कार करते देखा और पान की गिलौरियाँ उठा कर मुँह में रखीं। सुखरानी वहाँ से किसी काम का बहाना लेकर हट गई।

चिन्ता ने ऋरुणिमा से कहा—"भाई ऋखिलेश इस समय कहाँ है ?"

ऋरिएमा की ऋाँखें डवडवा ऋाई, उसने कहा—''उनको तो साल भर हो जाते हैं, जेल की चहारदीवारी के ऋन्दर गये। ऋब तक तो वह भी किसी सरकारी पद पर त्र्यासीन होते, लेकिन देश-सेवा से प्रीरंत होकर उस त्र्योर उन्मुख हुए श्रीर सरकारी पद की उपेद्धा की। जहाँ तक मेरा विश्वास है, उन्होंने यह उचित ही किया।"

चिन्ता ने हँस कर कहा—''तुम सरकार-विरोधी वार्ते किसके सामने कह रही हो, यह मालुम है ? एक मजिस्ट्रेट के समन्त ऐसी वार्ते कह कर, क्या तुम भी एक प्रकार का खुला विद्रोह नहीं कर रही हो, ऋरुणिमा ?''

श्रविश्वमा ने श्रदम्य उत्साह से कहा—" निस्सन्देह ! मैं इसी लिये तो कह रही हूँ। एक श्रपने घर के मजिस्ट्रेट के सामने। मेरा मुँह श्राप बन्द कर दे सकते हैं, लेकिन दिल के श्रन्दर की जलती श्रीर मुलगती भट्टी को तो नहीं बुक्ता सकते ? जिसकी चिनगारी बड़े से बड़े साम्राज्य को च्रण भर में भस्मीभूत कर सकती है। हाँ, इतना कहे बिना मैं नहीं रह सकती कि निकट भविष्य में यही श्रविश्यमा कराल कालिका का रूप धारण करके राजनीति की रण-भूम में पदार्पण करेगी। तब श्राप देखेंगे कि कौन-सी शक्ति मुक्ते रोकती है! जिसका प्यारा भाई जेल में ही, रच्चा-बन्धन योंही बीता हो, उसकी बहिन के लिए जेल के बाहर जगह कहाँ ?"

चिन्तां के मुँह से एकदम ब्राह निकल गई। उसकी ब्रांखों के सामने ब्राँधेरा-सा छा गया। वह कहने लगा— "यह तो मुक्ते शोभा नहीं देता कि मेरा चिर जीवन-संगी जेल में रहे ब्रीर मैं बाहर रह कर मजिस्ट्रेटी करूँ। उस राज-शक्ति की मशीन का एक पुरजा बनूँ, जिसने ब्रापने बल से शासन-सूत्र सँभाल रखा हो। खैर, देखा जायेगा। वह दिन दूर नहीं, जब कि हम ब्रीर श्राखिलेश दोनों एक दूसरे के गले मिलेंगे।"

श्र श्रामा ने कहा— "यहाँ एक संन्यासिनी श्राई थीं। उनके श्रामन से गाँव के जीवन में एक नवीन चहल-पहल सी हो चली थी। देश-सेविकाएँ भी काफी तादाद में तैयार हो गईं। उनकी कवायद-परेड श्राहिंसा-पूर्ण रीति से चलती रही। मगर उन्होंने हमें इस श्रोर श्रयाह सागर में डुबिकयाँ लगाते छोड़, न जाने कहाँ के लिए प्रस्थान किया।"

चिन्ता ने कहा-"'ऐसा कब हुत्रा ?"

श्रकिशामा बोली—"जिस दिन श्रापके श्रागमन का टेलीग्राम यहाँ मिला, ठीक उसी दिन उसके दो घंटे पहले एक पत्र कुटी में रखकर श्रपना रास्ता लिया।"

"क्या वह पत्र मैं देख सकता हूँ ?"

''श्रवश्य । श्राप उसे देखिए।'' श्रविष्यमा ने चिन्ता की पत्र निकाल कर देते हुए कहा।

चिन्ता पत्र पढ़ते हुए श्रचरों की बनावट श्रौर उसकी लिखा-बट, गौर से देखता जाता था। पत्र पढ़ते-पढ़ते वह श्रचानक कह उठा—"यह जिस हाथ से लिखा गया है, वह मेरा जाना-पहिचाना मालूम देता है।" इतना कह कर चुप हो गया। फिर कहने लगा— "कुछ बता सकती हो, संन्यासिनी के विषय में ?"

श्रविषमा—"हाँ, एकहरे बदन की मफोले कद वाली श्रर्द्ध-गौर-वर्षों की, दमकते चेहरे श्रौर घुँघराले बालों वाली एक स्त्री, श्रौर तो कोई खास बात नहीं थी।"

चिन्ता—"तुम्हें ऋब घबराने की ऋावश्यकता नहीं, मैं ऋा गया

हूँ। श्रिखिलेश भी श्रावेगा श्रीर संन्यासिनी का भी पता लगेगा। हम लोगों का एक श्रानोखा चेत्र बनेगा। तुम धीरज रखो, ईश्वर सब कुछ करने वाला है। श्राभी कुछ विलम्ब श्रावश्य है। मैं तो कल सुबह की गाड़ी से चला जाऊँगा। तुम श्रापना काम जारी रखना, यही हमारे श्रामामी कार्यक्रम की भूमिका का काम देगा। मैं कल ही जाकर बनारस सेंट्रल जेल में श्राखिलेश से मिलने का प्रयत्न करूँगा।"

श्रुष्णमा—''श्राप ही जैसी देव-मूर्त्त का भरोसा हम लोगों को है या दूसरा कोई श्राधार है ! माता चन्द दिनों की मेहमान है, पिता के पैर डगमगा ही रहे हैं श्रीर भाई जेल में। संसार में श्रव मेरा कौन है ! यही सोच-सोच कर जी कभी-कभी ऊव उठता है। नारी जाति की स्वाभाविक दुर्वलता मौका पा कर दिल दहला देती है। श्राप से क्या छिपाना है। श्रापको लगा कर पुरोहित सरज्यसाद ने क्या-क्या नहीं कहा श्रीर क्या-क्या नहीं किया। लेकिन पिता की साहस्सुता देखिए, उन्हें राज-पुरोहित बनवाया है।''

चिन्ता ने उसे बीच ही में रोक कर कहा— "पुराने श्रादिमियों में उसकी मात्रा श्रिथिक होती है। उन्हें मानापमान का बदला लेने के बदले दया करना ही श्राता है। यही श्रार्थ संस्कृति है, लेकिन मानव-स्वभाव इसे सहन नहीं कर पाता। हाँ, श्रार सहन कर जाए श्रीर विष के घूँट की तरह उसे पी जाए, तो परिणाम सुमधुर ही निकले। हमारे देश में नवयुवक श्रीर नवयुवितयाँ इस प्रकार समाज की कुप्रवृत्ति का निशाना बना करती हैं, मगर पाश्चात्य सम्यता इसे एक प्रकार की तहज़ीब समभती है। वहाँ स्त्रियाँ समान-पद का दावा रखती हैं। यहाँ

दासी त्रौर बच्चा पैदा करने वाली मशीन से ऋधिक ऋपना कोई
महत्व नहीं रखतीं। गाली-गलौज ऋौर मार-पीट से परदे के ऋन्दर
धुल खुल कर पीला श्राम बनने वाली हैं। कितने नामधारी घर ही में
भूणहत्या कराते हैं। समाज में उच्च श्रासन न छूटे, इस खयाल से
उन्हें शहरों में ले जाकर ऋसहाय श्रवस्था में छोड़ ऋाते हैं। वहीं बड़ेबड़ों की बहू-बेटियाँ वेश्या-वृत्ति से ऋपना पेट पालने के लिए बाध्य
हुआ करती हैं। इस प्रकार समाज धर्म की ऋोट ऋौर ऋाड़ में क्या
नहीं करता ? यह सब विलायतों में इस ढंग से नहीं हुआ करता। स्त्रियाँ
समाज के बीच इस तरह तिरस्कृत नहीं की जातीं।"

त्ररुणिमा ने त्रागे कहना त्रारम्भ किया—"यह तो एक विभीषिका के त्रातिरक्त त्रौर कुछ नहीं। त्राखिरकार सब की भी कोई सीमा होती है। मैं तो समभती हूँ कि इसका विस्फोट सार देश को ले हूबेगा।"

चिन्ता ने कहा—"ठीक तो है, यही तो होने जा रहा है। मैंने एक बात का अनुभव विलायत जा कर यही किया कि जब तक देश का नारी-समाज इस अधोगित से न निकलेगा, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। स्त्रियाँ काम-वासना की तृप्ति का साधन नहीं हैं। प्रत्युत इससे आगे बढ़ कर उनका स्थान समाज में बहुत ऊँचा है। देश को इन्हें समभना होगा और इसका प्रायश्चित भी करना होगा। स्वतंत्रता का उपभोग करने वाली जातियाँ हमारी आरे उँगली उठाकर हँसतीं और हमें कदम-कदम पर अपमानित करती हैं। किन्तु देश की यह प्राचीन रूढ़ि परम्परा न जाने कब हमारा पिंड छोड़ेगी।

रंग-ढंग से तो जात होता है कि आजकल पश्चिमी सभ्यता में रंगी हमारी ऋधिकांश बहिनें भी ऊँची एँडी की जुतियाँ पहिनने लगी हैं। चश्मा ऋौर छड़ी ऋौर ऋंग्रेजी फैशन की छतरी उनकी भी ऋाराध्य ्वस्तुबनने जारही है। ये लच्चण बुरे हैं श्रौर वे हमें वर्त्तमान से श्रीर पोछे दकेल देंगे। इसका श्राभास हमें मिल रहा है। माता सीता. सती द्रीपदी, महारानी कुन्ती का ऋादर्श जब तक हमारे सामने न रहेगा. तब तक हम घर के होंगे न घाट के। संसार में सती उर्मिला ऋौर लक्ष्मण का दाम्पत्य-जीवन स्रादर्श रूप है। हमारी हिन्द संस्कृति का जाज्वल्यमान उदाहरण है। मैं श्रभी तक श्रविवाहित हैं। दोस्त श्रीर संगी-साथी ऐसा नहीं समभते, वे कहते हैं श्रीर मज़ाक उड़ाते हैं कि एक विलायत से लौटा हुआ आदमी कब तक ब्रह्मचारी रह सकता है। किन्तु उन्हें पता नहीं, मेरे हृदय ने क्या संकल्प कर रखा है। श्रिखिलेश की हिदायतें वहाँ पग-पग पर मुक्ते स्मरण होती थीं श्रीर तुम्हारा सहज-स्नेह, विशुद्ध मिलन क्या इसमें कम सहायक हुए हैं ? मगर श्रव....."

श्रहिणमा ने बात-चीत का हुल श्रीर उसका प्रवाह दूसरी श्रोर जाते देख कर कहा—"संसार में लोग प्रेम को एक प्रकार की ईश्वरी देन श्रीर दैवी-शक्ति समक्ता करते हैं। मैं तो समक्ती हूँ कि यह दैवी-शक्ति श्रमका करते हैं। मैं तो समक्ती हूँ कि यह दैवी-शक्ति श्रमायास ही हमें श्रथवा श्रीर किसी को नहीं पकड़ा करती। कमशः उसका श्रंकुर जमता है, सन्द्रावनाश्रों के जल से उसे सींचा जाता श्रीर श्रमुकूल जल-वायु पाकर वह बढ़ता श्रीर फलता-फूलता है। फिर दो मनों के संयोग से कली कुसुम का रूप पाती है। यह तो सब

कुछ श्रापने कह डाला है, किन्तु संसार का प्रेम एक धोखा-धड़ी के श्रविरिक्त श्रीर कुछ नहीं। वासनाश्रों की उमंग समाप्त होते ही वह प्रेम एक भार-सा प्रतीत होने लगता है कुछ समाज का डर. कुछ श्रात्मा की कमजोरी श्रीर कुछ जातिगत भावनाएँ प्रेम की सच्ची पूजा नहीं करने देते। यहाँ के लोग आपको और मुक्ते दो नहीं समक्ते। मगर मैं त्रापको त्रीर त्राप मुक्ते क्या समक्ते हैं. इसका पता हम दोनों में से किसी को भी नहीं है। ऋगर माँ का बस चलता तो ऋब तक वह मुक्ते कभी की माता बना चुकी होती, पर मैं तो गुलाम माता बनने की ऋपेचा कुँ आरी रह कर ऋपमान का विष पीते रहना ऋच्छा समभती हैं। मुभे यह मालूम है कि मीरा को किसने क्या नहीं किया श्रीर क्या नहीं कहा. तो मेरे जैसी साधारण-सी स्त्री को तो लोगों ने श्रभी कुछ नहीं कहा। संन्यासिनी के प्रति भी श्रव लोगों का ख्याल वही है। उन्हें भी लोग धूर्त साधुत्रों की श्रेणी में गिगने लगे हैं। ऐसे दिषत वायु-मंडल में हम ऋपने को निराधार पा रहे हैं।"

चिन्ता ने श्रविशामा के साहस श्रीर श्रव्हुत प्रेम की सराहना मन ही मन करके कहा—''तुम जैसी श्रादर्श नारी ही देश का भला करेंगी। समय श्राने पर हमारे स्नेह श्रीर संन्यासिनी का भेद, श्रिखलेश का बीच-बचाव श्रादि सब बातें एक-एक करके रंग-मंच पर श्रावेंगी श्रीर संसार उन्हें कुत्हल से देखेगा श्रीर एक नये संसार की रचना का स्त्रपात होगा। यही हमारा दिल हमें बता रहा है। तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो श्रीर संशय को हृदय से निकाल बाहर फेंको। दुनिया को कहने दो। चाहे वह हमें पागल कह ले, दीवाना बना ले, हमें दोषी श्रौर श्रपराधी भी बना ले; लेकिन सर्वहितकारी जगदीश्वर हम दोनों का स्नेह देखता है। वही हमें श्रभीष्ट पर पहुँचाएगा। हृदय विशुद्ध हो तो परमात्मा का नाम लेकर श्रपने मार्ग पर श्रग्रसर होते चलना ही श्रेयस्कर होता है। संसार श्रपने भूत पर पछताएगा श्रौर हमारा-तुम्हारा भविष्य उन्हें चकाचौंध में डाल देगा। उस वक्त हमारे विरोधी खुद पछताएँगे श्रौर कहेंगे कि हम गलती पर थे। श्रक्शिमा, श्रब मुभे विदा दो। कन्या-पाठशाजा का काम जारी रखते हुए संन्यासिनी का भी कार्यक्रम पूरा करना। श्रव मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही लौटँगा।"

## बारहवाँ परिच्छेद

रही थी। मन में सोचती भी जाती थी कि अपले रिववार को ही आने के लिए कह गये थे, मगर आज तक न आए। मनुष्य सामने कुछ और होता है, और पीठ पीछे बिलकुल बदल जाया करता है। दुनिया के आईने में उसका मुख-एष्ट और कुछ और हुंग का दिखलाई पड़ता है। पिताजी को बीमार हुए आज दस दिन हो गये। हकीमों ने उपवास कराना ठीक समभा है। थोड़ा-सा उबाला पानी पीकर वे २४ घंटे लगातार चार-पाई पर पड़े रहते हैं। माताजी भी उनकी बीमारी से सूख-सूख कर काँटा हुई जा रही हैं। रोग का कुछ पता नहीं चलता है। सेठजी डाक्टर को भी लिवा लाए हैं। आले से उन्होंने देखा। कुछ अंग्रेजी नुसखा लिखा और अपनी फीस लेकर चलते बने। दवाई ग्रे कम्पनी से मँगाई गई। मगर अब तक कुछ फायदा नहीं मालूम पड़ा।

सुखरानी श्रपने पति के जीवन से निराश हो चुकी थी। उसे

रह-रह कर स्रव पिछली बातें याद हो स्रातीं। श्रक्शिमा किस घाट लगेगी। स्रिखिलेश का क्या होगा १ बुड़ापे का रँड़ापा कैसे कटेगा १ विपत्तियाँ एक विशाल, डरावनी मूर्ति बन कर उसके सामने स्रातीं स्रौर उसे विह्नल करके चली जातीं।

श्रविष्मा श्रपनी माता को सांत्वना देती। वह कहती—"संसार में ईश्वर जो कुछ करता है, वह सब श्रव्छा ही करता है। श्रगर पिताजी हमारे बीच इतने ही दिनों के लिए रहने श्राए होंगे तो इन्हें कोई सांसारिक शक्ति रोकने में समर्थन हो सकेगी। मेरे लिए श्राप चिन्ता न करें, श्राखिलेश मेरी खोज-खबर लेगा। संसार में स्त्री का एक मात्र यही कर्तव्य नहीं है कि वह माता ही बने।"

सुखरानी ने रोते हुए कहा—"बेटी! ऋपनी वश-परम्परा कायम रखना श्रीर कुल की वृद्धि करना किसे नहीं भाता १ इसी का रोना है और इसी का पीटना। हालांकि इसमें हमारा ही स्वार्थ सिन्नहित है। पित जब तक रहता है, स्त्री का भार सँभालता है, उसके न रहने पर यदि संतान सपूत हुई तो बुढ़ापा कट जाता है, नहीं तो जीना दूभर हो जाता है। तुम सब योग्य हो। तुमसे हमारी श्राशाएँ बहुत हैं। श्राखिलेश तो जीवन की परीचा में उत्तीर्ण हो चुका है। मरने के बाद हिन्दू धर्म-शास्त्र के श्रमुत्तार पिंड-दान का श्रासरा श्रीर सहारा हो ही गया है। निपूती तो मुक्ते कोई नहीं कह सकता। मुक्ते पूर्ण संतोष है कि श्राखिलेश श्रीर तुम श्रपने वंश का नाम न डुबाश्रोगे। हो, एक बात मैं कहना भूल रही हूँ कि श्राखिलेश श्रपने पिता का दर्शन श्रन्त समय यदि कर लेता तो बहुत ठीक होता।"

"राजबन्दी पैरोल पर छूटा जरूर करते हैं; मगर नजरबन्दों के लिए यह नियम लागू होगाया नहीं यह मैं नहीं जानती।" श्रक्षिमा ने कहा। "मैं जाती हूँ, चिन्ता से मिल कर एक दरज़्वास्त दे श्राती हूँ। प्रयत्न किया जावेगा। इस वक्त संन्यासिनी का श्रभाव मुफे खटक रहा है। विपत्तियों के बादल श्रचानक घर कर कष्टदायक वर्षा किया चाहते हैं।"

श्रहिण्मा के चले जाने के बाद उमानाथ ने श्रांखें खोलीं। छाती पर हाथ रख कर धीरे से बोले—''पानी।'' सुखरानी ने डबडबाई श्रांखों से देखा श्रीर छोटे गिलास में पानी उँडेल कर पिलाया। दवाई की दूसरी खूराक देनी थी उसे भी दिया।

"ऋरुणिमा कहाँ गई ?" उमानाथ ने पूछा।

सुखरानी ने कहा—''त्रमी थोड़ी देर में वह त्रा रही है। कुछ काम से बाहर गई है।''

पंखा भलते-भलते सुखरानी को नींद त्रा गई। उसने स्वप्त में देखा कि संन्यासिनी त्राई हैं। भट-पट उमानाथ की नाड़ी देख कर कोई दवा त्रपने हाथों तैयार करके उन्हें दे रही हैं। उमानाथ उठ बैठते हैं। इतने में सुखरानी की भी क्राँखें खुल गईं। वह सोचने लगी कि स्रभी मैं क्या देख रही थी। श्रौर तो कुछ नहीं उमानाथ जरूर चारपाई पर बैठे उसे दिखाई पड़े।

उमानाथ ने कहा— ''एक सती स्त्री अप्रभी आर्द और मुक्ते दवा पिला कर चली गई है।''

मुखरानी श्रपने मन में कहने लगी-हो न हो, यह संन्यासिनी

ही का काम है। वह पछता रही थी कि मुफे कहाँ से नींद आ गई और इन आँखों ने बड़ा धोखा दिया; अगर मैं जागती होती तो उनका पैर पकड़ कर अपनी दु:ख-गाथा मुनाती और लाख कोशिश करने पर भी उन्हें न जाने देती। अपने पित से पूछने लगी—''अब आपकी तबीयत कैसी है ? कुछ सँभलती सी तो जरूर दिखाई पड़ रही है।''

उमानाथ ने कहा—''सुधरती-सी जान पड़ती है, यदि यही हालत रही तो निकट भविष्य में मैं चलने-फिरने लगूँगा। गाय का थोड़ा-सा दूध मिला करता तो ठीक होता।"

पास ही बैठे बलजोर ने कहा---'इसका प्रबन्ध श्राज ही हो जावेगा।''

वह दौड़ा-दौड़ा गया श्रौर श्रपनी दस दिन की ब्याई गाय श्रौर उसके बछड़े को श्रपने यहाँ से लाकर उमानाथ की सेवा में हाजिर कर दिया।

सुखरानी ने कहा—''तुम्हारे घर श्रभी हाल ही में लड़का हुन्ना है, उसका पेट कैसे भरेगा ! मुक्ते मालूम हुन्ना है कि तुम्हारी घरवाली को दूध भी काफी नहीं होता।''

बलजोर बोला-"'थोड़ा दूध यहाँ से चला जावेगा।"

उमानाथ ने बीच ही में बात काट कर कहा—''वहीं से मेरे लिए श्राता तो क्या कुछ हर्ज होता ?''

बलजोर ने इस प्रसंग को समाप्त करते हुए कहा—''कुछ हमारा श्रौर श्रापका बाँटा थोड़े ही है। श्रब श्रापकी तबीयत कैसी है ?''

उमानाथ ने कहा -- ''ईश्वर श्रीर श्राप सबकी दया ने चाहा,

तो बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाऊँगा। श्रविणमा का तुम्हें कुछ पता है कि वह कहाँ गई ?''

बलजोर ने उत्तर देते हुए कहा-"मुक्ते तो पता नहीं।"

उमानाथ इतने सर्व-प्रिय व्यक्ति हो गये थे कि सुबह से शाम तक देखने वालों का ताँता न टूटता। छोटे-बड़े सभी गाँव घर के त्राते श्रीर बीमारी का हाल-चाल लेकर चले जाते। सब ईश्वर से यही मनाते कि उमानाथ को जल्दी श्रच्छा करो। वे कहते कि यदि इन्हें कुछ हो गया तो सारे रनपुरा गाँव में श्रॅंधेरा हो जावेगा। हम सब तो श्रपंग हो जावेंगे, दूसरा जिलेदार न मालूम कैसा श्रावेगा। उसका व्यवहार न जाने कैसा होगा १ हमें पता नहीं हमारा भविष्य श्रंधकारमय दिखाई पड़ रहा है। श्रक्तियामा किस घाट लगेगी श्रीर सुखरानी का क्या होगा श्रीर क्या होगा श्राखलेश का १

उमानाथ सब को सान्त्वना देते, सुखरानी समकाती-बुकाती श्रौर बलजोर सब को तसल्ली देता।

इन दिनों सेठजी का भी हाल कुछ बेढंगा-सा होता जा रहा था। वे जब से चिन्ता विलायत से लौटा है और मजिस्ट्रेटी करने लग गया है अपने को विरक्त-सा बनाने का प्रयत्न करते, हैं। ऐसा उपक्रम करते वे लोगों को दिखलाई पड़ते थे। उमानाथ की बीमारी से सारी मालगुजारी वस्ल होने से रह गई थी। सब कुछ काम ढीला पड़ गया; लगान का वस्ल-तहसील भी कुछ नहीं हो रहा है, सरकारी मालगुजारी कैसे श्रदा हो पावेगी ? सख्ती भी काफी हो रही है। श्रगर उमानाथ को कुछ हो गया, तो गाँव का सारा प्रबन्ध उलट-पुलट जाएगा, श्रव्यवस्था फैल जाएगी।

उमानाथ की रुग्णावस्था देख कर सेठजी कभी-कभी कहते-''ईश्वर करे, उमानाथ चारपाई से उठ बैठें। मैं तो उन्हीं की श्रपना सब कुछ कर्ता-धर्ता समभता हूँ, उन्हीं की श्रांखों देखता हूँ श्रीर उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलता हूँ । वे भी मेरे कामों की श्रपना ही काम समभ कर करते हैं। कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे बड़ी मुस्तैदी से सँभालने का प्रयत करते हैं। उनकी पत्नी सुखरानी तो साचात लदमी का अवतार है। अरुशिमा भी अपने साहस एवं बुद्धि-बल से समाज का बहुत बड़ा उपकार कर रही है। ऋखिलेश देश-सेवा में ही श्रपना सर्वस्व होम रहा है। सुखरानी के प्रताप एवं उमानाथ की च्रमाशीलता से दोनों सन्तानें सर्वदा फूले-फलेंगी। मुफे चिन्ता की त्रारम्भिक गति-विधि से उसका भविष्य जरूर बुरा दिखाई पड़ा था। मगर श्रव उसका जीवन भी किसी तरह सखमय ही रहेगा। वह राज-श्रंखला की एक कड़ी बन कर ईमानदारी के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन करे, ऋपनी मान मर्यादा बढावे, दिनो दिन उन्नति करे, देश की नजरों में वह काँटा बन कर न खटके, यही मेरी हार्दिक कामना है।"

## तेरहवाँ परिच्छेद

📆 रुणिमा को चिन्ता के बँगले का ठीक पता मालूम नहीं था। १० बज रहे थे। उसे पुराने मजिस्ट्रेटों के कचहरी स्त्राने-जाने का पता देहाती मुकदमेबाजी करने वालों से मालूम था: लेकिन फिर भी वह कोर्ट की स्रोर ही चली। स्टेशन से एक ताँगा कर लिया। रिक्शेवाले ने ऋधिक हठ किया फिर भी वह उस पर बैठना ऋस्वीकृत करके ताँगे पर ही बैठी । उसकी धानी रंग की साड़ी, खादी का नीला जम्पर श्रीर शरीर की श्रोजमयी श्राभा मिल कर किसी देखने वाले की ऋषों में चकाचौंध पैदा करती थीं। ऋषें दौड़ती-सी इधर-उधर देखती जाती थीं। बनारसी एक्केवानों की 'राजा' वाली बोली भी उसे श्रजीब-सी मालूम होतीथी। सड़क की दोनों तरफ फुलवारीवाले बँगले फूलों से मुसज्जित दिखाई पड़ते थे। सड़कों के बीच के पार्क भी जुभाने वाले दृश्यों से युक्त थे। वह कचहरी के फाटक पर पहुँच कर तौंगे वाले को तौंगा रोकते देख कर बोली-"जरा और आगे ले चलो।"

उसने कहा- "सरकार, आगे जाने का हुकुम नहीं है।"

श्रविषमा—"श्रच्छा, पैते लो। मैं चली जाऊँगी, मैं किसी को व्यर्थ कष्ट देना नहीं चाहती। श्रगर तुम्हें समय हो तो वको। शायद साहब यहाँ श्राये न हों तो उनके बँगले पर ही चलना पड़ेगा।"

ताँगे वाले ने कहा— "कहाँ की बात हजूर, श्रभी तो बारह भी नहीं बजे। हाँ, श्रगर श्रापको एक नये साहब जो श्रभी हाल में श्राये हैं, उनके यहाँ जाना है तब तो वे श्रा गये होंगे। वे ठीक १० बजे ही श्रपने इजलास पर श्राकर बैठ जाया करते हैं।"

त्र्रविषमा ने मुसकरा कर कहा— "श्रुच्छा जात्र्रो, हमें उन्हीं के पास जाना है।"

वह त्रागे बढ़ी जा रही थी कि इतने में हँसते हुए ऋपनी कुरसी छोड़ कर वे इस ऋगेर ऋगते दिखलाई पड़े।

अरदली ने आगो बढ़ कर सलाम किया और पूछा—"आपको कहीं जाना है ?" इतने में चिन्ता स्वयं आगे से ही अगवानी करने के लिए आगे बढ़ता दिखाई पड़ा।

श्रर्शणमा को उदास एवं श्रन्यमनस्क देख कर व्यग्रता के साथ - उसने पूछा— "सब कुशल तो है ?"

श्रविश्वमा ने कहा— "पिताजी सख्त बीमार हैं। श्रिखिलेश को देखने की उनकी प्रवल इच्छा है। ऐसी कोई तदबीर है कि श्रन्तिम घड़ी में श्रिखिलेश से उनका साह्यात्कार हो जाए ?"

चिन्ता ने कहा—"कल रिववार को मैंने उनसे जेल में जाकर भेंट की थी। वे प्रसन्न-चित्त मुक्तसे मिले।" चिन्ता ने श्रहिण्मा को ले जाकर विश्राम के कमरे में बैठाया। श्रहिण्मा ने एक दरज़्वास्त लिखी। चिन्ता की सिफारिश के साथ वह जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ श्ररदली के हाथ मैंजी गई। मजिस्ट्रेट ने उसी पर जेलर के नाम श्रार्डर लिखा दिया—श्री चिन्तामिण की जिम्मेदारी पर श्रिखलेश एक सप्ताह के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जावे। इसके साथ ही चिन्ता ने श्रपनी छुट्टी की भी दरज़्वास्त भेज दी थी। वह भी स्वीकृत होकर श्रा गई। दोनों एक ताँगे पर बैठ कर डिस्ट्रिक्ट जेल की तरफ़ रवाना हुए।

जेल के फाटक पर पहुँच कर जिला मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा जेलर को दिखलाया गया। अखिलेश की जेली पोशाक उतार कर उसके निजीकपड़े दिये गये। अखिलेश ने गांधी टोपी सिर पर रखी, खादी का गुज-राती ढंग का सिला कुरता पहिना। पैरों में चप्पल, आँखों पर चश्मा और छड़ी हाथ में ले, दमकता-सा हंसमुख चेहरा लिये वह जेल के फाटक पर आया। अकिश्यमा के पैर छूए और चिन्ता को नमस्कार किया और अपने पिता का हाल-चाल पूछने लगा।

श्रक्णिमा ने कहा— "वेसख्त बीमार हैं। उनकी इच्छा तुम्हें देखने की है। इसलिए चिन्तामणि की मेहरवानी श्रौर प्रयक्त से तुम एक सप्ताह के लिए पैरोल पर छोड़े गये हो।"

श्रि खिलेश ने मन में सोचा — क्या पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई है, जो श्रक्शिमा श्रपनी रोनी सूरत बनाए हुए है ?

तीनों ताँगे पर बैठे श्रीर बनारस कैंट स्टेशन की श्रोर रवाना हुए। रास्ते में चिन्ता का बँगला पड़ता था; लेकिन गाड़ी का समय करीब था। कहीं वह छूट न जाए इसलिए ताँगे वाले ने घोड़े की बाग कड़ी की। वह हिनहिनाता हुआ तेजी के साथ आगे बढ़ा। बँगले पर स्कने से गाड़ी के छूट जाने का अंदेशा था। इसलिए सीधे सब स्टेशन पर ही गये। हाँ, बँगले वाला माली जो फूलों को सींच रहा था, चिन्ता ने उसे पुकार कर घर जाने का समाचार बताया। उसने दौड़कर सलाम किया और 'जी सरकार' कहकर वापिस चला गया।

गाड़ी प्लेटफार्म पर मुगलसराय से त्राकर खड़ी हो चुकी थी।
मुसाफिर टिकट ले-ले कर उधर दौड़ते जाते दिखाई पड़ते थे। चिन्ता
का त्र्यरदली टिकट लेकर त्राया। तीनों प्लेटफार्म पर पहुँचे त्रीर
तीसरे दर्जे में सवार हो गये। गाड़ी ने सीटी दी त्रीर भक्भकाती,
धुत्रा फेंकती त्रागे बड़ी। यहाँ से जो तीसरा स्टेशन पड़ता था वहाँ
गाड़ी पहुँची, क्की। तीनों जने उतरे। कोई सवारी स्टेशन पर न थी।
त्रातप्व तीनों पैदल ही घर की त्रीर त्रातुरता-पूर्वक चल पड़े।

रनपुरा के नजदीक पहुँचने पर सामने से एक गेठ आ वस्त्र धारण किये एक स्त्री आती दिखाई दी। उसने तीनों को पहिचाना, मगर इन तीनों में से किसी ने उसे पहिचान न पाया। इनकी आँखों ने धोखा खाया। वह रास्ता बदल कर जंगल के बीच जाकर कहीं छिप रही। आज उसने बहुत दिनों पर चिन्ता को देखा था और अखिलेश को भी। उसके दिल में अब चिन्ता के प्रति चोभ की जगह सहानुभूति पैदा हो गई थी। किन्तु अभी वह उनकी आँखें बचा कर क्यों निकल गई ? वह अपने दिल में सोचंती रही कि अभी समय नहीं आया है कि मैं प्रत्यच रूप से साचात्कार कर सकूँ। वह जाना चाहती थी, मजिस्ट्रेट के

सामने - एक बन्दिनी के रूप में।

तीनों गाँव में पहुँच कर सीधे उमानाथ को देखने गये । दरवाजे पर पहुँचते ही उमानाथ की सँमली तबीयत का समाचार मिला।

उमानाथ ने तीनों बच्चों को देखा। उनका हृदय वात्सल्य-भाव से उमड़ पड़ा। वे ऋरुणिमा की बार-बार प्रशंसा करते नहीं ऋघाते श्रौर थकते थे। ऋषिलेश को सुखरानी ने चूम कर ऋाशीर्वाद दिया। श्रौर कहा— "तुम्हारी देश-सेवा की लगन देख कर मेरी कोख सफल हो गई। चिन्ता का वैभव ऋौर राज-पाट ऋौर दरजा दिल हुलसाने वाला है। इसी की कृपा का फल है कि तुम ऋपने मरते बूढ़े बाप को देख सके हो।"

चिन्ता ने सिर भुका कर कहा — "यह सब ऋाप लोगों का पुण्य-प्रताप है।"

सेठ विहारीमल भी तब तक वहाँ आ गये। अखिलेश ने आगे बढ़ कर उनके पैर छूए, चिन्ता ने भी वही किया। अश्रिणमा के गाल में बूढ़े सेठ ने दुलार की एक चपत लगाई। वह मुसकराती पीछे, हट गई।

बलजोर ने श्रविशामा को देख कर मन ही मन उसकी सराहना की। सुखरानी ने जल-पान का सब सामान लाकर रखा। सब ने पानी पिया।

श्राखिलेश ने कहा—''यहाँ का पानी-दाना सब कुछ जेल से भिन्न है।''

सेठ ने कहा - "बच्चा, वह भले मानुसों के रहने की जगह थोड़े

ही है । वह तो नंगे-जुच्चों को सुमार्ग पर लाने का साधन है। मगर देश के दीवानों ने उसे कृष्ण-मन्दिर बनाया, उसके भी भाग्य लौटे। ऋब वहाँ भी कुछ सुधार होकर ही रहेगा।"

चिन्ता ने कहा-"बहुत कुछ सुधार हो गया है।"

त्रखिलेश ने हँसते हुए कहा—''सरकार की सफाई का इससे बढ़-कर श्रौर क्या श्रच्छा सबूत होगा कि जिसे एक मजिस्ट्रेट स्वयं कह रहा है। उसमें मीन-मेष निकालना हमारे श्राहंसात्मक सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत है। इनकी बातें यह प्रत्यक्त कर रही हैं कि जेलों में पहले दोष कुछ श्रवश्य थे।''

चिन्ता ने हँस कर मुँह दूसरी स्त्रोर फेर लिया। इसे कल ही चला जाना चाहिए था । मगर स्त्राज की भी छुटी लेकर वह यहाँ ही रह गया। उमानाथ की तबीयत स्त्रब काफी सँभल चुकी थी । वह चलने-फिरने जैसे हो गये थे। छावनी तक भी स्त्राने जाने लगे।

चिन्ता सबेरे की गाड़ी से बनारस चला गया । इस बार श्रक्शिमा की चित्त-वृ्त्ति उसकी श्रोर विशेषकर मुकी दिखाई पड़ी । श्रिखिलेश ने इनकी बातों श्रीर व्यवहारों में विशुद्ध प्रेम का पुट पाया । वह चिन्ता के श्रारम्भिक जीवन से जो खिन्न हो गया था, इस समय के रंग-ढंग एवं उसके व्यवहार से वह गद्गद हो गया । वह सोचता—विलायत का स्वतंत्र वायुमंडल पाकर चिन्ता एक श्रादर्श स्थापित करने वाला व्यक्ति बन गया है । जहाँ जाकर लोग श्रकसर बिगड़ते देखे जाते हैं, वहीं से यह बन कर श्राया । वह श्रब पछताता श्रीर कहता कि चिन्ता को क्या मेरी पिछली डाट-फटकार की बातें श्रव तक याद होंगी ? कामिनी

का कहीं पता नहीं। यह सब खयालं करके श्राखिलेश विचलित हो जाता। दिल धडकने लगता। चिन्ता के विश्वासघात को कामिनी क्या समभती होगी ? वह क्या श्रव भी श्राई० सी० एस० की प्रतीचा में त्रपनी समाधि लगाए बैठी होगी ? यदि मैंने सच्चे हृदय से इन दोनों को सुमार्ग पर लाने के लिए कुछ श्रनुचित बात भी कही होगी, यदि वे ठीक रास्ते पर स्त्राए होंगे तो वे मुक्ते बरा न कहेंगे। चिन्ता को तो देख कर जी यही चाहता है कि इसके सम्पर्क में सदैव रहा जाय। ईश्वर कामिनी को भी इन्हीं की तरह समार्ग पर लगी हमें दिखावे। तब मेरी सारी कामनाएँ पूर्ण हों। जिस कामिनी को मैंने चिन्ता के समीप रहते नहीं पहिचान पाया और चिन्ता को भी समभने में भूल की। चिन्ता शायद उन बातों को भूल-सा गया है। श्रीर कामिनी ? कामिनी का परमात्मा जानें। उसने प्रेम किया-सरस्वती मन्दिर में - वह प्रेम करने के उपयुक्त स्थान नहीं था। वह तो था भूमिका-स्थल । दुनिया प्रेम करने की जगह है। सारा संसार ही प्रेम करता है। यह सारा जगत प्रेममय है। जल-स्थल, प्रकृति, पवन सब प्रेम में श्राबद्ध हमें सुमार्ग दिखा रहे हैं। पिन्न-जगत श्रपने स्वाभाविक स्नेह ऋौर प्रेम का परिचय देता है। पश्र-समाज भी इससे श्रलग नहीं है। वह स्थानान्तरित होते समय प्रेम में पागल हो-होकर पुकारता है, श्रपनी-याद दिलाता है। किन्तु पुरुष का प्रेम, श्रीर स्त्री का नेह सर्वोपिर है। यही जगत की ऊँची सीढ़ी है; यही वह सोपान है जो हम जैसे निराधारों को ईश्वर के समीप पहुँचा देता है। प्रेम-देवता न जाने कितनी ठोकरें खिलाता, दिलों को तोड़ता, श्रपनी श्राह्मग समाधि लगाये प्रेमियों की पूजा लेने के लिए उत्सुक रहा करता है। मगर क्लेश ऋौर दुख्योगी प्रेमीजन ऋपना प्रेम-पुष्प लेकर वहाँ पहुँचता ऋवश्य है। कामिनी भी इसी का शिकार बन रही है क्या?

श्रक्शिमा ने श्रवनी कन्या पाठशाला एवं देश-सेविकाश्रों का संगठन, जो संन्यासिनी द्वारा परिचालित था, श्रिखिलेश को सब दिखाया श्रीर समभाया। श्रिखिलेश भी श्रक्शिमा के सारे कार्यों श्रीर देश की सच्ची श्रीर वास्तविक सेवा देख कर बहुत प्रसन्न हुश्रा। उसने कहा—

"यह वास्तिविक संगठन किसी दिन देश के काम अवश्य आएगा और वक्त आने पर देश का उद्धार इन्हीं कामों से होगा ऐसा उज्ज्वल भविष्य दिखाई पड़ता है। मालूम होता है जैसे संन्यासिनी ने लोगों में रूह फूँक दी है।"

स्राखिलेश को पैरोल पर छूटे पूरे छ: दिन हो गये। तब तक उसके पिता उमानाथ स्रापना सारा काम-काज पूर्ववत सँभालने योग्य हो गये थे।

श्राखिलेश ने एक दिन उनसे कहा— "पिताजी श्रापकी उम्र श्रव श्राधिक हो चुकी है इसलिए परिश्रम श्राधिक न किया करें। जब तक श्राप इस संसार में हैं, हम लोगों के लिए ढाल का काम दे रहे हैं। कल ही मुफ्ते जेल में हाजिर हो जाना चाहिए। यदि श्रापकी श्राज्ञा हो तो श्राज ही शाम की पैसेंजर गाड़ी से बनारस चला जाऊँ।"

सुखरानी श्रौर उमानाथ दोनों ने प्रसन्नता-पूर्वक पुत्र को विदाई दी। श्रक्षिमा उसे स्टेशन तक पहुँचा श्राई।

गौव वाले सब दंग रह गये। ऋषिलेश की निर्भीकता एवं साहस

पर उन्हें ऋाश्चर्य होने लगा। देश की बिल-वेदी पर चढ़ने वाले इसी तरह के होंगे; तभी तो निकट भविष्य में देश स्वतंत्र होगा, नहीं तो गुलामी का तौक तो गले में पड़ा ही है। जेल जाना ऋब खेलवाड़ हो गया है। जेल का नाम सुनकर पहले लोग धर्रा जाते थे; मगर ऋब तो वह एक तीर्थ-स्थान सा बन गया है। इसका परिखाम क्या होगा, ईश्वर जानें। देश के भीतर जागृति ऋवश्य हो गई है। देखें हमारे रहते कुछ हो जाता है कि नहीं।

पुरोहित ने कहा--- "सब इसी तरह रहेगा।"

बलजोर ने कहा— "नहीं, थोड़े ही दिनों के भीतर कायापलट हो जायेगी। जनता का शासन देश में होगा ख्रौर होगी ऐसी सुव्यवस्था कि भारतवर्ष फिर अपने प्राचीन ब्रादर्श पर पहुँच जायेगा। देश में सुख-शांति विराजेगी ख्रौर गरीबों का भला होगा।"

## चौदहवाँ परिच्छेद

📜 न्यासिनी रनपुरा गाँव में कभी न कभी श्रवश्य श्रा जातीं। वह वहीं पास ही एक घने जंगल में रहने लग गई थीं। वह दिन-भर गाँवों की स्त्रियों में प्रचार-कार्य करतीं, चरखा कातना बतातीं श्रौर खादी-भंडारों की व्यवस्था करती थीं। स्थानीय पुलिस इनके ठोस कामों को देख कर इनके ऊपर कड़ी निगाह रखने लगी। हकीम के रूप में यह सब जगह पहुँच जातीं श्रीर उसके साथ ही साथ श्रपना उद्देश्य पूरा करती थीं। उमानाथ की बीमारी का पता पाते ही वह वहाँ गई स्त्रीर दवा स्रादि देकर उनको अच्छा कर स्राह्म। एक दिन एक सार्वजनिक सभा में लेक्चर देते वक्त उनके मुँह से निकल पड़ा-गुलामों का जीवन कोई जीवन नहीं है। उन्हें संसार में रहने श्रीर जीने का कोई श्रिध-कार नहीं है। जो शक्ति इसकी उत्तरदायी है उसे क्या करना चाहिए स्रोर उसके प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है, यह एक खुली-सी बात है। हर हिन्दस्तानी बच्चा-बच्चा इसे जानता है। हमें भी सुलकर जीवन भाता है: हम भी ईश्वर की सन्तान हैं। हमारा जन्म-सिद्ध श्रिधकार

ही छीन लिया गया है। मूल में ही घुन लग गया है तो फिर आगो हरियाली कहाँ से आ सकती है ? बस फिर क्या था, उसके दूसरे ही दिन संन्यासिनी के नाम वारंट निकला और वह प्रजा को उभाड़ने के अभियोग में पकड़ कर जेल के अन्दर कर दी गई।

श्रव तक तो साधारण सत्याग्रहियों के श्रपराधों का ही निर्णय चिन्तामिण को करना पड़तांथा। वह स्रपनी कुछ भी पैरवी न करते थे। पुलिस की रिपोर्ट पर दफा लगा कर सजा सुना देनी पड़ती थी। जेल की कैद की सजा के साथ-साथ जुर्माना स्रवश्य करना पड़ता था, लेकिन कल एक मुकदमे के फैसले में वह अधिक परेशान हुआ। जिसे सारा रनपुरा गाँव संन्यासिनी कही करता था, ऋरुणिमा से जिसकी काफी घनिष्टता थी; वह उसकी पूर्व परिचित कामिनी ही थी, कोई दूसरी न थी। उसे एक सभा में राज-द्रोहात्मक भाषण करने के सिल-सिले में इसे कारावास का दंड देना पड़ा था। इच्छा न रहते हुए भी इसे ऐसा करना पड़ा। आज भी प्रातः से ही उसका दिल धड़कता जाता था और किसी श्रमंगल की सूचना देता मालूम होता था 💃 जिस संन्या-सिनी का नाम इसने ऋरुणिमा के मुँह से सुना था, ऋौर जिसका सुराग लगाने में कुछ उठा नहीं रखा था, लाख कोशिश करने पर भी जिसका पता नहीं मिल सका था। वही पूर्व परिचित श्राज श्रपराधिनी बनी उसके सामने खड़ी थी। सचमुच इसके सामने मुक्ते ऋपराधी बन कर चमा-याचना के लिए जाना चाहिए था. यही उलटी बात चिन्ता की चिन्ता बराबर बढ़ाती जा रही थी। कभी सोचता -- मैं स्वयं श्रपराधी हूँ। जो निरपराध है, उसे कैसे मुजरिम बनाऊँ ? प्रेम कहता था—जाने दो। इस त्याग-मूर्ति तपस्विनी की पूजा कर लो, इसको इस रूप में पहुँचाने के मुख्य कारण तुम्हीं हो। इधर कर्त्तव्य-पालन इन तमाम बातों पर पानी फेर देता। फिर दिल कह उठता— नहीं, तुम दिल खोल कर अपने किये गये कार्यों का प्रायश्चित कर लो, लेकिन वह फिर बरबस हाथ मल कर कहता—नौकरी का ऋण चुकाने अप्रौर भूतकालीन कामों को प्रज्वलित करने के लिए जलती आग में आहुति बनने का उपकरण यह कर्त्तव्य बन रहा है।

चिन्ता ने निश्चय किया, श्रभी कर्त्तव्य पालन का ही ठीक रास्ता है। प्रेम की हार होते-होते भी जीत हुई। इस बार भी कामिनी उर्फ संन्यासिनी का पलड़ा भारी रहा। उस बार उसकी श्रवहेलना ने चिन्ता को विलायत भेजकर मजिस्ट्रेट बनाया श्रीर स्वयं उसने देश-सेविका बनकर श्रीर जेल जाकर इसे कर्त्तव्यच्युत होने से बचाया, लेकिन श्रागे क्या गुल खिलावेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। दुनिया का बेमेल काम किसे नहीं खलता! श्रव से चिन्ता श्रिषक उद्दिम रहने लगा। वह इतने बड़े पद पर रह कर भी श्रपनी श्रात्मा को सन्तुष्ट न कर पाता था। उसका मन भी इतने दिनों से शासन चक चलाते-चलाते बिलकुल ऊब सा गया था, श्रीर वह भी किसी दूसरी श्रोर खिंचता जाता था।

श्रिय तक तो साधारण सत्याग्रहियों का मुकदमा इजलास पर ही पेश हुन्ना करता था। मगर ज्यों-ज्यों न्नान्दोलन तीव्रतर होने लगा; इधर दूसरा प्रयन्ध करना स्त्रनिवार्य जान पड़ा। स्त्राज चिन्ता के इजलास पर पहुँचते ही यह श्रादेश मिला—जेल में सत्याग्रहियों का मुकदमा देखने के लिए स्त्रव स्त्रापका इजलास वहीं जेल में हुस्ना करेगा।

संन्यासिनी का वक्तव्य वह बार-बार पढ़ता श्रीर उसके जीवन के व्यतिक्रम पर श्राश्चर्य करता। घंटों सोचता श्रीर कभी-कभी खिल-खिलाकर हँस पड़ता। वह फिर उसे पढ़ने लगता श्रीर कहता—उसने श्रपने बयान में लिखा है— "वर्तमान राजकीय रूढ़ियों से मैं इतनी घबरा गई हूँ कि मुफ्ते श्रव बाहर रहना शोभा नहीं देता। जहाँ श्रिखिलेश विराजमान है; उसकी सेवा में चलकर ही श्रपने उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी। स्त्रियों को भी इस काम में काफी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे पुरुष-समाज स्वतंत्र होने पर हमारे ऊपर फ़बतियाँ न उड़ावे | मुफ्ते श्रपराध स्वीकार है। हाँ, इतना कहकर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरे भाषण के शब्दों को पुलिस ने काफी तोड़ मरोड़ कर उसे श्रपराध के योग्य बनाने में कोई कसर नहीं रखी है।" क्या ही गजब का वक्तव्य है। कामिनी! तू सचमुच पूजा करने योग्य है!

चिन्ता ने जेल की पहली इजलास करने के लिए उसके अन्दर कदम रखा। कुरसी पर बैठते ही वह अर्फाणमा को मुजरिम के वेश में खड़ी पाता है। यदि वहाँ दूसरे लोग न होते तो वह कर्त्तव्य-च्युत अवश्य हो जाता। मगर कर्त्तव्य की अवहेलना करना कितनी भयंकर बात है इसे वह अर्च्छी तरह से जानता था। इसी लिए अर्फ्णमा को भी जेल भेजने में वह संकोच करता न दिखाई पड़ा।

श्रहिण्मा ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया था। देश-सेविका-संगठन गैरकानूनी करार दिया गया था। उसकी संचालिका होने के नाते यह जुर्म इसके ऊपर लगाया था। उसे इससे इनकार तो था नहीं, वह भटपट श्रपना श्रपराध स्वीकार करके जेल की मेहमान बन गई। श्रविषमा को श्राज इतने दिनों के बाद श्रिधकार, कर्त्तव्य एवं प्रेम का भेद समभाने का श्रवसर मिला। वह बार-बार चिन्ता की मुखाकृति देखती, किन्तु वह सिर नीचा किये ही सारी कार्रवाई समाप्त करने में व्यस्त रहा। श्रविषमा श्रीर संन्यासिनी दोनों को 'ए' क्लास में रखने की सिफारिश भी चिन्ता ने कर दी।

एक दिन बाद ऋरुिया जेल पहुँची। संन्यासिनी पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। उसी के वार्ड में ऋरुियमा भी रखी गई। दोनों के सामने जेल की श्रेणी विभाजन के सम्बन्ध में ऋखिलेश का उच्च ऋादर्श सामने था। इन दोनों ने भी इस सुविधा को त्याग कर तीसरी ही श्रेणी में रहने की घोषणा कर दी।

श्रिष्विलेश से रोज इन दोनों की भेंट होती। सब प्रसन्न-चित्त रहते। सत्याग्रिह्यों की श्रिष्कता से जेल के साधारण कैदी बराबर रोज छूटते ही रहते थे। सारा देश इस काम में तल्लीन हो गया। श्रीर होता दिखाई पड़ने लगा। उधर से जितनी ही सिख्तियाँ होतीं, उतना ही इधर जोश श्रिहिंसात्मक भाव लिए तीव्रतर बढ़ता ही जाता था।

देश के सामने एक विकट समस्या श्रा गई थी। वह विश्व-व्यापी युद्ध जो कि यूरोप में पैदा हुन्ना, श्रपना पाँव पसारते हुए सारे भू-मंडल में दिखाई पड़ने लगा। पहले तो देश को पश्चिम से ही खतरा था; लेकिन श्रव तो श्रपने पड़ोसी श्रीर कल के श्रपने ब्रह्मा पर होने वाला श्राघात सब को चिन्तित श्रीर चिकत करने लगा। कुछ इधर से, कुछ उधर से दबाव भी पड़ने श्रारम्भ हुए। जेल में राजनैतिक बन्दियों को रख कर हृदय-परिवर्त्तन का श्राभिनय कैसे हो सकता था? सत्याग्रही

बन्दी रिहा होने लगे। संन्यासिनी एवं अरुियामा जेल से छूट आईं। मगर नजरबन्द अखिलेश का मामला विचाराधीन ही रह गया। क्योंकि सरकार की दृष्टि में इनसे बढ़कर साम्राज्य का अहित कोई कर ही नहीं सकता।

यह गुरुतर भार भी चिन्ता के ऊपर पड़ा। वह सोचने लगा— मेरी परीचा क्या ग्रभी भी खतम नहीं हुई ? कभी सोचता—ग्राखिलेश निरपराध है। उसको तो मैं जरूर ही छोड़ दूँगा। पीछे देखा जावेगा।

इसके त्रीर ऋखिलेश के सम्बन्ध का भी पता त्राफ़ीशियल सर्किल को लग गया था। लोगों की कड़ी निगाह चिन्ता पर भी रहने लगी थी। सी० श्राई० डी० की नजरों से वह कब तक बच सकेगा इसका उसे पूर्ण परिज्ञान था। पेट के अन्दर घुस कर पता लगाने वाले सी० आई० डी॰ मेरा भी एक दिन भंडाफोड़ कर ही देंगे, इसलिए उसकी इच्छा हुई कि मैं भी त्यागपत्र दे दूँ। परमात्मा ने सब कुछ दिया है। नौकरी के जंजाल में फँस कर मैंने अपनी आत्मा को संक्रचित करा लिया. उसे बेंच डाला। ऋपने प्रिय-जनों को जेल भेजा। क्या यह सब कर्त्तव्य-पालन के नाते किया ? नहीं, उसकी ब्रात्मा कह उठती-नौकरी श्रौर गुलामी के नाते तथा साम्राज्य की रचा के लिए। बात भी वास्तव में यही थी। उसने निश्चय कर लिया, ऐसी नौकरी से ऋलग रहना ही श्रेयस्कर है। लेकिन ऋभी नहीं, ऋखिलेश का मामला देख कर । उसका मन अब नौकरी की तरफ़ से खिन्न रहने लगा । हालाँकि उसकी नौकरी कुछ मामूली नौकरी नहीं थी, लेकिन वह समभता था नौकरी तो श्राखिर नौकरी ही है। डिप्टी कलेक्टरी एक क्रकों से श्रागे श्रीर कुछ नहीं। दिन भर गवाही-शहादत लेते जान जाती है श्रीर रात भर फैसला लिखने तजवीज देने के लिए मिसिलों में श्रांख गड़ाए जीवन भार बन जाता है। मुकदमों का फैसला करते समय जायज़, नाजायज़ सब कुछ करना पड़ता है। इस प्रकार बाहरी दुनिया से कोई सम्पर्क ही नहीं रह जाता। तिस पर श्राज-कल चंदे की होड़ में जान श्रीर श्राफत में श्रा जाती है। मुकदमें के वक्त चन्दा वस्त्त करना, दौरे पर जा कर चन्दा माँगना, एक प्रकार की सम्यता की भीख मँगाई यह भी है। कहा जाता है बेजा दबाव डाल कर चन्दे में रुपया न लिया जावे. लेकिन बिना दबाव के देता ही कौन है? जिसका काम निकलता है वही कुछ देता है।

चिन्ता ने गम्भीरता-पूर्वक सोचा — चंदे की यही भारी रकम कई मदों में खर्च की जाती है। स्वयं अपने पिता की जमींदारी से चंदा लिया। अपनी प्रजा के दुखों को न देखकर अपनी नौकरी के बचाने की फिक पड़ी। इतना सब कुछ करने पर भी मेरे प्रति विश्वास नहीं। उस दिन की बात से जिला मजिस्ट्रेट से ही हाथ-पाई होते-होते बची। अपन जी यही चाहता है कि ऐसे पद और मान-मर्यादा को त्याग दूँ।

रात-भर श्रिखिलेश के मामले के सम्बन्ध की सारी फाइलें उसने उलट-पुलट कर देखीं श्रीर देख चुकने के बाद जब सारा संसार निद्रा देवी की गोद में सोया खर्राटे की नींद ले रहा था, कोई नहीं जानता—ईश्वर के श्रितिरक्त—ऐसी निस्तब्धता में उसने श्रिखिलेश के छोड़ने का निर्णय किया श्रीर साथ ही इतने दिनों की कमाई छोड़ने के लिए

ं ऋपना त्याग-पत्र भी लिख डाला।

दूसरे दिन इजलास पर गया। अखिलेश बंदी की हालत में उसके सामने लाया गया। मुकदमा शुरू हुआ । मजिस्ट्रेट चिन्तामणि ने अपना 'फैसला सुनाते हुए कहा—''चूँ कि अखिलेश का अपराध संगीन नहीं है इसलिए उसे छोड़ देने का हुक्म देता हूँ।'' इसे सुन कर सब स्तब्ध रह गये। चारों ओर सन्नाटा छा गया। इजलास खत्म करके तुरन्त ही वह कचहरी में आया और अपना त्याग-पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास मेज दिया और अपनी ही कार में अखिलेश को बैटा कर अपने बँगले पर पहुँचा।

उसने अखिलेश से कहा— "जहाँ संन्यासिनी, अरुणिमा और अखिलेश हैं; उसके सिवाय दुनिया में मेरे लिए कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। इसके विपरीत कुछ, दूसरा सोचना अपनी आतमा को धोखा देना है। मैंने तुम लोगों के बीच आकर काम करना मजिस्ट्रेटी से कहीं अच्छा समका।"

### पन्द्रहवाँ परिच्छेद

जिस चिन्ता को देख कर पुलिस के सिपाही पैर मिला कर बाक़ा-यदे खड़े होते श्रौर सलाम करते थे, उसी चिन्ता पर श्रब सन्देह की कड़ी निगाह रखने लगे। एक ऐसे समय में जब कि सरकार को चिन्ता जैसे मनीषी एवं कर्मनिष्ठ की जरूरत थी। इसकी जगह की पूर्ति करना विलकल असम्भव-साथा। सरकारी पद को ठुकरा कर जन-सेवा को ऋपना ध्येय बनाना कितना सुखकर ऋौर सुन्दर विचार था। जो लोग आए दिन इन पदों से चिपक कर देश और जाति को धोखा देकर अपना पेट पाल रहे हैं, उनसे देश किसी समय प्रश्न कर सकता है श्रीर इन्हें उस समय जवाब देते न बन पड़ेगा। भारतीय प्रकृति में ही घुन लग गया है; बहुतों को तो कुछ मजबूरियाँ सताती हैं, कुछेक पेट के लिए ही गुलामी कर रहे हैं, कुछ मान श्रौर शान के लिए ही सरकारी मशीन के पुरजे बने हए हैं। जिस मशीन के पुरज़े वे हैं उसी में मोर्ची लग गया है। समाज का संगठन, उसका निरूपण यदि इसी ढाँचे में ढलता रहा, तो समभ लीजिए

बदल जाने पर भी यही व्यतिक्रम जारी रहेगा। चिंता यही सब सोचता रहता। ''यदि हृदय-परिवर्त्तन न हुआ्रा, तो क्या एक मजिस्ट्रेटी की जगह छोड़ कर आ्राज-कल पक्का जमींदार बनना श्रेयस्कर न होगा ?''

"श्राज-कल के जमींदारों का जीवन तो श्रीर भी नरकमय हो गया है। प्रजा का खून चूसना, सख्ती से बेगार लेना यही उनकी दिनचर्या है। यह प्रथा किसी कानून के बन जाने से समाप्त नहीं हो सकती। जब तक दोनों का हृदय परिवर्त्तन न होगा तब तक वायुमएडल विशुद्ध प्रेम का बन ही नहीं सकता। एक नरक से श्रव दूसरे नरक की श्रोर प्रयाण करना होगा।"

ऐसे दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सरकारी काम का कव हो सकता था। संकट के समय घर के ऋादमियों को छोड़ कर बाहरी विश्वासी व्यक्तियों की भी जरूरत पड़ा करती है। तब ऐसे कुसमय में इसका त्याग-पत्र देना सर्व-साधारण को भी खटक सकता था, वहाँ के राज-काज की बात तो निराली ठहरी। लेकिन एक बात सोच कर कि देश की ऋवस्था ऋब कुछ दूसरी ही हो चली है, नहीं तो ऋखिलेश को कारावास से मुक्त करने वाला चिन्ता नजरबन्द होकर जेल की सीखचों के ऋन्दर बन्द दिखाई पड़ता।

चिन्ता ने घर त्राते ही अपनी जमींदारी का नये सिरे से प्रबन्ध करना शुरू कर दिया। पहला काम जो उसने किया, वह खेतों की चकबन्दी का था। इसके इस नये काम से पहले तो रिश्राया में बड़ी चीं-चपड़ मची, मगर बाद को जब धीरे-धीरे लोगों ने इसका मूल्य समभा, सर्वत्र शान्ति विराजने लगी। अखिलेश को भी उसने अब

उसके बूढ़े पिता उमानाथ की जगह देख-रेख करने वाला ऋपना साभी-दार बनाया। ऋरुणिमा को गाँव की स्त्री-शिक्षा का प्रबन्ध श्रीर बन्दो-वस्त पहले जैसा ही करते रहने का ऋादेश हुआ। ऋब उसकी ऋार्थिक दशा भी ठीक हो चली थी। जमींदारी की ऋोर से उसे यथेष्ट सहायता मिलने लग गई। संन्यासिनी समाज-सुधार तथा धर्मोपदेश का कार्य करने लगीं।

हरएक किसान ने सुविधा के अनुसार अपनी-अपनी चक में एक-एक कुआँ बनाने की स्कीम बनाई। चिन्ता की तरफ से अखिलेश ने इस काम में काफी आर्थिक सहायता और परामर्श दिया। सरकारी इंजीनियरों से भी इसमें मदद ली गई। उनके सहयोग में सिंचाई के लिए जो पानी का अभाव था उनका रोना सदैव के लिए जाता रहा। कहीं-कहीं चिन्ता ने स्वयं ताल और बाँध तथा कुएँ बनवाए। गर्मियों में सूख जाने वाली रेवती नदी अब जल-राशि का काम देने लगी। बात यह हुई कि इसमें मजबूत बाँध डाल दिया गया जिससे बरसाती पानी जाड़े और गर्मी में काम आर्ने लगा। इस प्रकार खेती के एक आवश्यक अंग की पूर्ति हुई।

गाँव में कई प्रकार की सहयोगी समितियाँ खुल गईं। महाजनों ने पहले तो बिगड़े साँड़ों की तरह बड़ा ऊधम मचाया मगर उसका परिणाम समभ कर अपनी अपनी जगह खामोश हो गये। गरीब और असहाय किसानों को अब कम सूद पर रुपया उधार मिलने लगा। फजूलखर्ची बन्द हो चली। विवाह-शादी और उत्सवों में सादगी दिखलाई देने लगी। आतिशवाजी और फलवारी आदि रूढ़ियाँ प्रायः समाप्त

हो चली थीं। कोन्नापरेटिव स्टोर के द्वारा गाँव के उद्योग-धन्धों की वनीं श्रौर तैयार हुई चीजें सामृहिक रूप से बिक कर हरएक किसान को पहले से श्रधिक मुनाफा देने लगीं। श्रावश्यक वस्तुएँ श्रासानी से कम कीमत पर इन्हें मिलने लगीं।

इस प्रकार रनपुरा गाँव एक त्रादर्श ग्राम बनने लगा। खेती की भी उन्नित हो चली। श्रच्छे श्रौर श्रिषक उपज देने वाले बीज बोए जाने लगे। साग श्रौर तरकारियाँ भी इफरात से होने लग गईं। फलदार पेड़ों की बाढ़-सी श्रा गई। हरएक घर एक 'चमन' बनने लगा। श्रच्छी नस्ल के साँड़ श्रौर भैंसों से जानवरों की जातियाँ सुधरने लगीं। शिद्धा के काफी प्रसार से संतानें सुशिद्धित एवं सुशील होने लगीं। गाँव का कोई मुद्दमा श्रदालत में न जाकर श्रापस की पंचायतों में ही तै होने लगा। मार-पीट श्रौर भगड़ा करता तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता था। इतनी उच्च शिद्धा पाये हुए चिन्ता श्रौर श्रिखलेश किसानों में इस प्रकार हिल-मिल गये कि चिन्ता श्राई०सी०एस० है श्रौर श्रिखलेश विश्वविद्यालय का एम० ए० उत्तीर्ण स्नातक, इसे कोई समभ ही नहीं पाता था।

"स्राज हमारे गाँवों की जो दुर्दशा हो रही है उसका एकमाक कारण शिचितों का गाँवों को छोड़ कर नगरों में चला जाना है।" चिन्ता बराबर कहा करता।

श्राखिलेश कहता—''सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भारतवर्ष वास्तव में नगरों में नहीं बसा है, प्रत्युत इन उजड़ गाँवों में है। यहाँ शिज्ञा-सूर्य का प्रकाश घनीभत तम के रूप में बदल गया है। श्राविद्या की मायाविनी राच्नसी हमारा खून चूसती चली जा रही है। फूट श्रीर कलह हमारा सर्वस्व स्वाहा करते चले जा रहे हैं। देहातियों के खुन की कमाई श्रीर गाढ़े पसीने के धन से पले-पोसे श्रीर शिच्चित बने वकील इस फूट श्रीर कलह के बढ़ाने में श्रीर सहायक हो रहे हैं। इन्हीं बातों से हमारा समाज दिनों-दिन जर्जर श्रीर ची ग्रकाय होता चला जा रहा है।"

श्रुक्णिमा ने कहा—"ठीक है। भारत की गरीबी जब तक श्रुशिचा, फूट एवं कलह का निराकरण नहीं होता, तब तक नहीं जा सकती। हमारा हृदय सहसा कह उठता है—शिच्चितों एवं धनी-मानी जिजनों को शीघ्र ही इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। गरीबों की श्राहों की ज्वाला में से जब कराल लपटें निकलने लगेंगी, उनसे जिनका सम्पर्क होगा उनका सर्वनाश निश्चित है। समय रहते यदि यह उपर्युक्त वर्ग नहीं चेत जाता श्रीर नींद से श्रांखें नहीं खोलता तो वह दिन दूर नहीं जब महा भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से ऐसा भूकम्प होगा कि ऊँची-ऊँची श्रृहालिकाएँ धराशायी हो जावेंगी श्रीर उनका सारा धन-द्रव्य मलवों के नीचे दब जावेगा। वे कलपेंगे श्रीर हाथ मलने के श्रुतिरक्त श्रीर कुछ न कर सकेंगे। उनका श्रास्तित्व सर्वदा के लिए मिट जावेगा।"

चिन्ता ने स्पष्ट करते हुए कहा — "भविष्य का लच्च्य यही दिखाई पड़ रहा है। दुनिया भर की सारी शक्तियाँ इसी वर्त्तमान लड़ाई में टकरा कर चकनाचूर हुई जा रही हैं। कोई टिकता नहीं दिखाई पड़ रहा है। महाभारत के घोर युद्ध के बाद जिस प्रकार ज्ञान श्रौर विज्ञान

का लोप हो गया वैसे ही जान पड़ता है कि इस विनाशकारी युद्ध के पश्चात् भी होगा। संसार में महँगाई मुँह बाए दौड़ती श्रीर फैलती चली जा रही है। सारी दुनिया त्राहि-त्राहि कर रही है। गरीब श्रौर श्रमीर सब को दाना श्रौर कपड़ा मोहाल हो रहा है। ऐसे ही समय में प्रकृति देवी भी कृपित हुई जान पड़ती हैं। नाना प्रकार की व्याधियाँ फैल रही हैं. बादल पानी नहीं दे रहे हैं. कुसमय की मृत्यु कुटुम्ब के कुटुम्ब को बरबाद किये जा रही है: यही नहीं बल्कि संसार में एक भयानक तांडव नृत्य होने जा रहा है। इस विभीषिका का श्रमिनय न जाने कब यवनिका पतन के साथ समाप्त होगा कुछ पता नहीं चलता—समभ में नहीं श्राता। दयामय ईश्वर चीर-सागर में सोये भक्तजनों की परेशानी कुत्रहल के साथ देख रहे हैं, मगर न जाने क्या सोच-समभ कर शान्त श्रीर चुप हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, दिमाग का दीवाला निकला जा रहा है। भगवान कुशल करें। हमें तो एक महा भयानक संहार दृष्टिगोचर हो रहा है। क्या वास्तव में इस विकराल विभीषिका की समाप्ति किसी सत-युग के त्रारम्भ की भूमिका तो नहीं है ? जब मनुष्य की बुद्धि हताश होगी, ज्ञान विज्ञान को विराग होगा. वर्तमान चलने वाले दाँव-पेंच खतम श्रीर नष्ट होंगे. तब सचमुच नये ज्ञान के त्राविभीव के साथ दुनिया का काया-पलट होगा श्रीर होगा सलमय निर्धनों का संसार । उसमें साम्राज्य का नामो-निशान मिटा दिखाई पड़ेगा। प्रजातंत्र की उषा श्रपना पूजा का थाल सँवारे प्रकृति देवी के श्रांगन में ईश्वर की मक्ति-पूर्वक वन्दना करेगी, श्रीर उसी श्रम श्रनुष्ठान के साथ-साथ नव-जीवन का श्रारम्भ होगा। ऐसा ही शुभ लच्चा हमें दिखाई पड़ने लगा है। वर्त्तमा दुःखमय संसार इससे शीघ मक्ति चाहता है।"

श्रव संन्यासिनी की कुटी वाली सार्वजनिक प्रार्थना ग्रामीणों का एक प्रधान काय-कम हो गई। इसकी श्राभा रनपुरा से निकलकर समीप के भोपड़ी वाले गाँवों में भी प्रकाश फैलाने लगी। इतना ही नहीं चिन्ता के बीच में रहते हुए भी इस चेत्र की चिन्ता काफूर हो गई। इरएक घर सुखी था, परस्पर प्रेम श्रौर सहानुभृति थी, सब में श्रापसी व्यवहार सम्बन्धियों की तरह होता था। स्त्रियाँ वास्तविक ग्रहदेवी का स्थान ग्रहण कर रही थीं। त्योहारों श्रौर पर्वों में एकता श्रौर राष्ट्रीयता का पुट पाया जाने लगा। श्राडम्बख्दूर भाग गया। व्यापार की उन्नति हुई। जमींदार श्रौर प्रजा में चोली-दामन का-सा सम्बन्ध हो गया। सेठ बिहारीमल रात-दिन भगवान के भजन में लीन रहते। गाँव वाले उनकी सज्जनता पर सुग्ध होकर सराहना करते नहीं श्राधाते थे। इस प्रकार रनपुरा गाँव वास्तव में भारत के श्रौर गाँवों के लिए श्रादर्श बन गया।

उमानाथ श्रव सुखरानी से कहते—"मेरी श्रारम्न की कही बीतें श्रव तुम्हें श्रव्यरशः सत्य श्रीर प्रत्यव्य रूप से दिखलाई पड़ती होंगी। श्रव तुम्हारी समभ में श्राया होगा सन्तानों का महत्व। यदि मैंने तुम्हारी बात मानकर बाल्यावस्था में ही गुड़ियों की तरह शादी की चक्की इनके पैरों में बाँध दी होती तो श्राज जो इनसे देश की इतनी बड़ी सेवा होने जा रही है कहाँ से हो पाती १ पुरोहित को श्रगर हमने ईर्घ्या से पुरोहिती काम न देकर उनकी श्रधोगित की होती तो उनकी

कलुषित श्रात्मा से इन सन्तानों के सुकर्मों में रोड़ा श्रय्टकाने वाले न जाने कितने पुरोहित तैयार हो जाते।"

बलजोर ने उमानाथ की बात का समर्थन करते हुए कहा -- "ठीक कह रहे हो भैया उमानाथ ! तुम्हारा सत्-सुकृत इनको इस पद पर पहुँचाने वाला बना है। ठीक है, दरिद्रता ही उद्यम की प्रधान उत्तेजक है। चिन्ता भी ऋखिलेश के सम्पर्क में रह कर एक गरीब का लडका ही प्रतीत होता है। दोनों का साधु-स्वभाव, गाम्भीर्य एवं शालीनता देखते ही यनती है। इतना प्रगाढ़ पांडित्य होते हुए यदि ये चाहते तो सरकारी बड़े से बड़ा दर्जा श्रीर मान सन्मान प्राप्त करते; मगर नहीं. देश की गुलामी को समूल नष्ट करने के लिए आज दोनों फकीर बने दर-बदर की खाक फाँकते फिर रहे हैं। वास्तव में ऐसे ही कर्त्तव्य-निष्ठों से दुनिया ऋड़ी ऋौर टिकी है। हमारा देश जो संसार का शिरो-मिण था त्राज गुलामों की श्रेणी में खड़ा कलप रहा है। इसकी यह दु:खी श्रवस्था चिन्ता श्रौर श्रखिलेश को चैन से सुख की रोटी नहीं खाने दे रही है। बेचारे गरीबों के भोंपड़ों में जाते, लोगों के दु:ख-सुख में शरीक होते श्रीर उनका दुः ल-दर्द दूर करते हैं। ईश्वर इन्हें चिरायु करे जिससे देश का कोड़ दूर हो।"

एक दिन पुरोहित ने बहुत कुछ सोच-समभकर अपने विचार प्रकट किये। सेठ बिहारीमल, उमानाथ और सब लोग बाल-गोपाल सहित बैठे थे तभी पुरोहितजी ने खड़े होकर कहना आरम्भ किया— "अगर मुभे चमा किया जाय तो मैं अपनी कुछ बात आप लोगों के समच रक्खूँ, जिससे एक प्रेम की दुनिया भी बसेगी और मेरा अपना

प्रायश्चित भी हो जावेगा । मैंने बहुत कुछ सोच कर यह निर्णय किया है कि यदि स्त्राप महान् पुरुषों की दया ने साथ दिया तो हमारा भविष्य, गाँव पुर का ही नहीं, वरन् सारे देश का गौरव स्त्रौर महत्व संसार की दृष्टि में बहुत उच्च होकर रहेगा।"

सब लोग पुरोहित की बातें सुन कर चिकित हो गये। कोई कुछ सोचता स्रीर कोई कुछ कहता। स्रन्त में सब लोगों के हाँ करने पर पुरोहित ने कहना स्रारम्भ किया।

''इसके पहले कि मैं त्राप लोगों से कुछ कहूँ, ऋपनी पिछली भूलों के लिए ब्रापमे चुमा-याचना करता हूँ । मैं उस वक्त भूला था। मेरे ऊपर मायायिनी ईर्ष्या की छाया पड़ गई थी। उसे उमानाथ की सहदयता एवं सेठजी की उदारता ने हटाया। श्रहिणमा श्रीर चिन्ता के प्रति मेरे कुविचारों से उत्पन्न कुकृत्यों से जो छींटे पड़े थे, उसे अरुणिमा और चिन्ता के विशुद्ध प्रेम त्रौर स्नेह ने घो डाला। त्राज वही मुक्ते इनके सम्मुख निगाह करने के लिए विवश कर रहा है स्त्रीर कह रहा है कि इन देव-मूर्त्तियों से तुम कभी भी उन्नारण न हो सकोगे। स्त्राप स्त्रपनी स्त्रभि-लाघा अब प्रगट करें। क्या आप इनको एक नव आदर्श दम्पति के रूप में देखना चाहते हैं ? हाँ, एक बात श्रीर जो संन्यासिनी हम सब लांगां के लिए एक पहेली बनी थीं उनका चरित्र जान कर मुफे वड़ा त्राहाद हुन्ना। उनको भी जिसकी खोज में उन्होंने त्रपना राज-पाट छोड़ा, इन्हीं के वियोग-दुःख में इनके पिता का न जाने क्या हाल हुन्ना। ईश्वर उन्हें कुशल रखे । जिसने सारे शरीर के श्राभृषणों को उतार कर शिव की विभृति रमायी; उसके फल-स्वरूप

अखिलेश साचात् आ कर अपने आप उन्हें मिल गया।"

पुरोहित की समयोचित बातें सबको उपयुक्त जान पड़ीं। संन्यासिनी एवं अरुणिमा का सिर लज्जा के भार से कुछ भुक गया। अखिलेश चिन्ता को और चिन्ता अखिलेश को तथा अरुणिमा संन्यासिनी को और संन्यासिनी अरुणिमा को देखने और उत्सुकता-पूर्ण दृष्टि से निहारने लगे। एक सुखकर वितान तनता दिखाई पड़ा, सब के चेहरे प्रसन्नता से खिल गये।

परोहित ने संन्यासिनी का नाम जब कामिनी सुना, तब तो वे बौसों खुशी के मारे उछल पड़े। कामिनी ने पिछली बातों को एकदम जो विस्मृत कर दिया था. वही आज उभाड़ खाने लगीं। अर्काणमा को भी जिसका पता पहले ही चल गया था, परोहित का वह भी भंडा-फोइकर सकती थी। ऋखिलेश के उपेत्ता-भाव का भी कामिनी को पूरा पता था, मगर त्राज के मंगल-दायक कार्य के त्र्यवसर पर उन सब पिछली बातों को प्रकट करना बुद्धिमानी न होगी, गड़े मुदें को उखाड़ना ठीक नहीं हुन्ना करता। यही सब सोच-समभकर कामिनी त्रौर त्रकिशामा शान्त हो रहीं। उनका हृदय भावी संसार की रचना की तरफ चला गया। एक नवीन वातावरण का प्रसार होता दिखलाई पड़ा। चिन्ता भी संकोच के मारे दबा जा रहा था। ऋखिलेश में चिन्ता के सामने निगाह करने की सामर्थ्य न थी. किन्तु ऋरुणिमा ऋौर कामिनी की निस्तब्धता ने इनके चेहरे खिला दिये, सब प्रेम-विभार से हो गये। रनपुरा की सारी प्रजा के हृदय में त्रानन्द हिलोर लेने लगा। इसं सन्देश का सबने दिल खोल कर स्वागत किया—"एक नया संसार बसा ले—एक नया संसार..." की ध्वनि से सारा ऋगकाश-मङ्गल पुँज उठा ।

उमानाथ श्रीर सेठ विहारीमले ने भी इस बीजना को पर्कन्द किया। श्रीर हर्षित होकर श्रपनी स्वीकृति देते दिखाई पड़े।

ें पुरोहित ने श्रपने श्रस्तावित विधाम का समर्थन होते देखकर प्रसन्न हो सबको धन्यबाद दिया। के अस्तिक का समर्थन होते देखकर प्रसन्न

सबं त्रानन्द त्रीर प्रेमं में विश्लोर हो खुशियाँ मनाने लगे। दिल सब का त्याहता था, मगर एक सामाजिक प्राचीन रूढ़ि धीच में खाई का काम करती थी। किसी को इस जात का साहस न होता था कि हम इसमें ऋगुवा धनें विश्लेश ऋगजिस इसके दम्पति बनने में बाधक बन रहा था। उन्हें यह पता न यां कि प्राचीन समय में स्वयम्बर की प्रया चलती थी, परन्तु बीच में यह परिवर्षन होकर ऋनिष्टकारी बना।

सुखरामी उठीं। उन्होंने सब से पहले श्रवणिमा का हाथ चिन्ता के हाथ में दिया श्रीर दोनों से वैवाहिक प्रतिज्ञा दोहरवायी। फिर संन्यासिनी को—नहीं कामिनी को—श्रीखलेश से मिलाया। पुरोहित मे इस श्रम कार्य को वैदिक शीत के श्रानुसार पूर्ण किया।

इतने में लोगों ने आँखि उठासार देखा कि एक अधेड़ अवस्था का पुरुष कुछ बड़बड़ाता हुआ उधर चला आ रहा है। उसकी वेश-भूषा देखकर लड़के पीछे से जिल्लाहे आ सहे हैं। जिल्ला उठा और लड़कों को अलग कि मा अ उनहें लड़कर अपने पास बैठामा अ कुछ देर तक प्रह आकार की ओ रहे खता रहा कि स्वारो आ रि निगाह दौड़ाकर बैठे कुए

लोगों को देखा श्रीर कामिनी का हाथ पकड़कर वह रोने लगा। कामिनी का पितृ प्रेम उमड़ पड़ा। वह भी जोर जोर से रोने लगी। सभी श्रवाक् हो गये। इन दोनों का रोना सुनकर सब का दिल भर श्राया। श्राविद्यामा समभा रही थी। श्रागन्तुक जब रो चुका तो पास ही बैठे बिहारीमल श्रीर उमानाथ की श्रोर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। किर लगा कहने— "पता नहीं, संसार में ऐसे 'घाघ' मनुष्य के रूप में भी मौजूद हैं जो दूसरों की बहू-बेटियों को भी हड़प कर जाते हैं।"

पहले तो लोगों की समभ्त में यह पहेली नहीं श्राई। कामिनी ने कहा—"पिताजी! पहले क्षमादान दो, तब फिर जो कुछ कहना हो कहो।" कामिनी को पिता कहते देख फिर स्तब्धता छा गई। वह फिर गरज कर बोला—"इस प्रकार की श्रधार्मिकता किसी प्रकार प्राह्म नहीं।"

पुरोहित ने स्त्रागे बढ़कर स्त्राशीर्वाद दिया। उसने पूछा— "कौन ?" पुरोहित ने कहा—"मैं स्त्रापका पुरोहित।"

"आजकल के पुरोहित भी धर्म से कितना पीछे चले गए हैं !" उमानाथ ने कहा—''यदि अनजाने कोई गलती हो जावे तो क्या उसमें द्मा के लिए जगह नहीं रहती !"

श्रिक्तिश ने उस श्रादमी का पैर श्रुकर कहा— "श्रपना वृत्तान्त बताकर इस चुड्ध वायुमंडल को शान्त कीजिए।"

नागरमल (यह उस ऋषेड़ पुरुष का नाम था) ने कहा—''जिस दिन मैंने सुना कामिनी यूनिवर्सिटी छोड़ कर कहीं चली गई। मेरा श्रारीर ऋगग-बबूला हो गया। सम्भ ही वह भी सुना—उसका साथी चिन्ता विलावत गया। में ऋगैर जल उठा। उस वक्त यदि मुक्ते दोनों

मिल जाते, तो मैं श्रवश्य शूट कर देता। श्रपना मान-सम्मान बचाने के लिए सारा कारोबार बन्द कर दिया। श्रीर यही गेरुश्रा बाना पहिन कर बाहर चल दिया। इसमें मैंने दो बात सोची-कामिनी का पता भी लगाता रहँगा श्रीर ईश्वर-भजन भी होता रहेगा। कोई गाँव कोई नगर बचा नहीं, जहाँ मैं न गया होऊँ। किन्तु सर्वत्र निराशा ही निराशा दिखाई पड़ी। चिन्ता जब विलायत से लौटा उसकी गति-विधि भी देखता रहा। कामिनी के जेल जाने पर कुछ पता लगाः किन्तु फिर भी कुछ, न जान पाया। जेल से छूट कर यह न जाने कहाँ श्रन्तर्ध्यान हो गई। श्राज मुभे सारी परिस्थितियाँ सामने नाचती दिखाई पड़ रही हैं। मैं सनातन की बातों का समर्थक हूँ। यह श्राप लोगों का कृत्य मुभ्ने नहीं सहाता है। मगर क्या करूँ फिर उसी पद्धति के श्रनुसार विवश हो जाना पड़ता है। कामिनी का चरित्र श्रीर उसकी देश-सेवा और चिन्ता तथा ऋखिलेश एवं बेटी ऋरुशिमा का परस्पर का व्यवहार देखकर मैं मुग्ध हो गया हूँ। श्रीर मैंने चिन्ता को भी च्नमा किया श्रीर कामिनी को भी। लेकिन हाँ, एक बात श्रीर, श्राप लोगों ने जो सार्वजनिक कार्य किए हैं उन्हें एक नाम दे देना श्रावश्यक जान पड़ता है।" लोगों ने उत्सुकता के साथ पूछा। नागर-मल ने कहा-" 'जीवन-सुधार-सभा' ही इसका नाम उपयुक्त जान पड़ता है। इस संस्था का कार्य चलाने के लिए मैं श्रपनी सारी श्रक्ति सम्पत्ति दान में देता हूँ।"

यह सुनकर सारा विद्धुन्थ उपस्थित जन-समाज उफान लेने बाते दूध में उंडा जल पड़ने के कारण शान्त हो गया। विहारीमल उठे

न्त्रीर स्त्रपना पूर्व परिचय विनाः त्रताम् हीः गलेः मिले । नागरमलः ने भ्यान-पूर्षक छनका चेहरा देखा फिर उनके पैसे एक ग्रिए पहें। नव-दम्पतियो को इन्होंने आशीर्वाद दिया। नव-दम्पतियो में से हर एक ने बड़े बूढ़ों का पैर छुत्रा। 🔑 🙏 😘 😘 🤫 🧓 ः नागरमल ने कहा—''श्राजः मेरा सारा क्रोधः श्रीर जोभ जाता रहा। दुनिया भी विचित्र खेलवाड़ की जगह है। बिना ऋसली बात का पता लगे ही किसी के चरित्र पर उँगली उठाना सर्वथा सिद्धान्त की हत्या करना है। श्रपनी सन्तान को चरित्र श्रष्ट होते देख कौन यक्र-हृदय व्यक्ति हांगा जो खड़ा-खड़ा देखता रहे। समाज का दोषा-रोषण कभी भी बरदाश्त नहीं किया जा सकता। मगवान स करे कि सन्तान का दोष सनने के लिए माता-पिता जीवित रहें: किन्त नहीं. श्राज समाज के बीच हमारा मुख उज्ज्वल है; देश श्रीर जाति के बीच भी इसने हमारा सिर ऊँचा किया है। चिन्ता तो सचम्च विन्तामणि है। इसका त्याग देश के लिए अनुकरणीय है। वास्तव में राष्ट्र के लिए यह गौरव की बात है। स्त्रखिलेश की दिब्य मूर्ति का दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो गया । ऐसा योग्य व्यक्ति सुखरानी की कोख से ही उत्पन होने योग्य या । कामिनी संन्यासिनी बनी इसलिए अब मैं इसे संन्यासिनी ्ही कहःकर पुकारूँगा । इसने श्रपना जन्म**ः ऋखिलेश**ंको पाकर सार्थक बनाया । त्रहिष्मा त्रीर चिन्ता की युगल जोड़ी हमारे दखी हृदय को शान्ति दे रही, जिस अधिकार में मैं टोहा लगाता था, वही प्रकाश मं १ परिवर्तित उहोकर। भूत ंको अष्टे वर्त्तराम । और भविष्यलमें अदलने न्त्रला करो। समा । ईशवर करे को से समान ने भारत वसुन्धकार में उत्पन्न

हों, तभी इसका उत्पीड़न कम हो सकेगा। देश स्त्रौर राष्ट्र की मोहार पर हमारी योग्य सन्तानें रण-प्रांगण में हों, यही सदिच्छा स्त्रौर ईश्वर से प्रार्थना है।" इतना कहकर नागरमल चुप हो रहे।

दोनों नव-दम्पति लजा से दबे जा रहे थे। इस अन्तर्जातीय वैवा-हिक प्रथा ने गाँव की और सभी सुविधाओं में नवीन स्फूर्ति पैदा कर दी। अविष्मा के लिए छावनी अविष्मा-निवास बनी और कामिनी के लिए उमानाथ की चौपाल अखिलेश-मन्दिर बनी।

गाँव वालों ने नव-दम्पितयों को ऋपने हाथ से बनाये बहुत से उपहार दिये। घर-घर में खुशी मनाई जाने लगी। एक प्रीति-भोज का ऋायोजन किया गया, जिसमें सभी ने सहभोज किया।

उमानाथ की कामना पूर्ण हुई। मुखरानी का जी यही कहता कि संसार में हमारी सन्ताने अप्रमर होकर देश की सेवा में वरावर संलग्न रहें। उनकी कीर्ति विमल चिन्द्रका की तरह छिटके, यश चारु चन्दन होकर महके। ईश्वर इन्हें चिरायु करे। हमारी कोख सफल हुई। भगवान ने कामना पूर्ण की। यदि मनुष्य अपना सत् सुकृत न छोड़े, विपत्तियों के आने पर धीरज न छोड़े, तो परमात्मा बेड़ा पार कर देता है। देश और जाति की सेवा इनका प्रधान कार्य-चेत्र बने, जिससे गरीब और निर्धन समाज सुखी होकर ईश्वर के भजन में निरंतर निमंग्न रहे।

उमानाथ के दिल में बड़ा भारी उछाह हुन्ना। सेठ बिहारीमल फूले न समाते थे। बलजोर का जोर ऋब ऋौर ऋधिक हो गया। रनपुरा गाँव ऋखिलेश की ऋाराधना से, चिन्ता की प्रेरणा से, ऋषणिमा की श्रुरुष श्रामा से श्रीर कामिनी की कान्ति से दिन-दूना श्रीर रात-चौगुना उन्नति करने लगा।

श्रिक्तिश यही कहता— "चिन्ता द्वारा मुक्त-बन्दी का यह प्रेमो-पहार पुरोहित द्वारा प्रस्तावित, सदैव देश की हित-कामना में सहायक होता रहे। यही हमें एक दिन स्वतंत्र भारत का दर्शन करावे श्रौर जिससे हमारी दुनिया भी दूसरी दुनिया की होड़ में चले।"

चिन्ता ने धीरे से कहा — "श्राहिणमा का मन-चाहा हुश्रा। श्रीर कामिनी का भी।" श्राखिलेश समीप ही बैठा था, सुन कर हँस पड़ा। इस विनोद की हँसी ने सारे वातावरण को मुखरित कर दिया।

समाप्त



#### बाल साहित्य

विचित्र शिचाप्रद कहानियों से भरी बच्चों की

# नई पुस्तकें

लेखक विष्णुदेव तिवारी



हिन्दी संसार के लिए नया उपहार-

# बदलती दुनिया विकल विश्व

(नवीन शैली का उपन्यास) (मौलिक सामाजिक उपन्यास)

हिन्दी की किसी भी पुस्तक के ख़रीदने के पहले श्राप

# श्रादर्श पुस्तक मंदिर, चौक प्रयाग

से पन्न-व्यवहार करें।

जनवरी १६४४